

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावळी

(पञ्चम खण्ड)

तय फशामृतं तप्तजीवनं फविभिरीडितं फल्मपापहम् । धयणमङ्गलं धीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भृरिदाजनाः ॥

हेसक-

प्रसदत्त ब्रह्मचारी

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

शुद्रक क्ष्य मञ्रसक धनरस्मायदाचं ज्वाट्यन गीतामेस, गोरसपुर

> सं० १९९१ प्रथम संस्कृत्य ३,२५० सं० १९९४ दिखीय संस्कृत्य ३,००० सं० २००९ तृतीय संस्कृत्य १०,००० कुल १६,२५०

> > मृल्य—

अजिल्द् ॥१) वारह अपना सजिल्द १≈) एक रुपया दो अपना ा जुनिता निवास यहार पुरनेकालक ( बाकानर :: श्रीकरा:

2812

lę.

G

११८

१२८

148

१५७

१६१

१६८

# विषय-सूची

विषय

समर्पेण

मञ्जलाचरण

**१३**—गम्भीरा मन्दिरमें श्रीगौराङ्ग

१५--महापमुका दिव्योनमाद

**१७**—श्रीकृष्णान्वेषण

२४—प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षित परिचय

**१८**—उन्मादावस्थाकी अद्भुत आकृति

१६--गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन

| थन्तिम निवैदन                      | ••• |     | 5    |
|------------------------------------|-----|-----|------|
| २छोटे हरिदासको स्नो-दर्शनका दण्ड   | ••• | ••• | ₹१   |
| २धन माँगनेवाले भृत्यक्रो दण्ह      | ••• | ••• | ₹?   |
| ३गोपीनाय पटनायक स्लीसे बचे         | ••• | ••• | ₹ξ   |
| ४श्रीशिवानन्द सेनकी सहनग्रीखता     | ••• | ••• | ٧ć   |
| ५पुरीदास या कविकर्णपूर             | ••• | ••• | ५३   |
| ६महाप्रभुकी अलौकिक क्षमा           | ••• | ••• | 49   |
| ७—निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव   | ••• | ••• | ६४   |
| ८महात्मा हरिदासतीका गोलोकगमन       | ••• | ••• | ७४   |
| ९—मक्त कालिदासपर प्रभुक्ती परमकूपा | ••• | ••• | CY   |
| १०—जगदानन्दजीके साथ प्रेम-कलह      | ••• | ••• | 53   |
| <b>११</b> जगदानन्दजीकी एकनिष्ठा    | ••• | ••• | 99   |
| २२श्रीरघुनाथ भटको प्रभुकी आशा      | *** | *** | \$88 |

| विषय                                  |                 |         |        | <b>रक</b> ्ट  |  |
|---------------------------------------|-----------------|---------|--------|---------------|--|
| १९-छोकातीत दिव्योग्माद " " , ;        |                 |         | • • •  | ₹0Ę           |  |
| २०शारदीय निशीयमे दिख गन्धका           | अनु <b>स</b> रण |         | •••    | १८१           |  |
| २१श्रीअद्वैताचार्यकी पहेली            |                 |         | •••    | १८६           |  |
| २२ समुद्रपतन और मृत्युदशा             | •••             |         | •••    | <b>32</b> 5   |  |
| २३महाप्रभुका अदर्शन अथवा लीलानं       | वरण             |         |        | 225           |  |
| २४श्रीमती विष्णुवियादेशी              | •••             | . •     | • • •  | २०९           |  |
| २५श्रीश्रीनिवासाचार्यजी               |                 |         | •••    | २२२           |  |
| २६ठाकुर नरोत्तमदावजी                  | •••             |         | • • •  | २३३           |  |
| २७महाप्रभुके बृन्दावनस्य छः गोखामि    | गुण             |         | •••    | २३८           |  |
| २८श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक               | •••             |         | •••    | २६४           |  |
| २९कृतश्ता-प्रकाश                      | •••             |         | •••    | २६७           |  |
| ३०श्रीचैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी ब्रन्थ   | •••             | २७६     | से २७१ | ९ सङ          |  |
| चित्र-सूची                            |                 |         |        |               |  |
| १—श्रीचैतन्य अथाह सागरके जलमें कृद    | पहें (र         | र्गान ) |        | २१            |  |
| २श्रीजगन्नायजीका मन्दिर               | (₹              | गदा )   |        | ₹₹            |  |
| ३महारमा हरिदासजीका गोलोकगमन           | ••• ( रं        | गीन )   |        | 3.            |  |
| ¥टोटा गोपीनाथनीका मन्दिर -            | (₹              | गदा )   |        | <b>C</b> +    |  |
| ५श्रीइरिदासजीका समाधि-मन्दिर          | (               | ")      |        | <₹            |  |
| ६—विद बकुल वृक्ष                      | ••••(           | ,, )    |        | 45            |  |
| ७श्रीजगन्नाथजीकी रथ-यात्राका विशाल    | रय (            | ,, )    |        | १५४           |  |
| ८शीनगन्नायजीके मन्दिरका सिंहद्वार     |                 | ,, )    |        | غ <i>ي</i> ات |  |
| '९-प्रमुने श्रीजगलायजीके विग्रहका आदि | ञ्चन किया       | ( रंगीन | )      | २०७           |  |

श्रीइरि:

#### मङ्गलात्ररण

वंत्रीविभृषितकरासवनीरदाभात् पीताम्यरादरूणियम्बक्ष्णधरोष्टात् । पूजेन्दुसुन्दरसुखादरिविन्दनेत्रात् कृष्णात्यरं किमपि तस्वमहं न जाने ॥

मीर्ज सुरजीके बजानेंगे जो प्रवीण है, पीताम्बर ही जिमका हम प्रिय परिचान है, पके हुद पेंचूके समान अरुण रंगके जिनके अधर हैं,

कुन्दर, शीतक, मुलदा, बीग्य और मुहाबना जिसका मुलारियन्द है, जो हदा मन्द-मन्द मुह्कराता ही एता है, विपादते जिसका बैर है और इन्मब्के समान खिल हुए, खुठे हुए, कुठ-कुठ टेड्रे हुए और कानीतक मेळे हुए बिसके दोनी नेत्र हैं, उस काले कृष्णको छोड़कर जाना चाहूँ मी दो क्तिसकी शर्पामें जाऊँ १ श्वल्यि उस निशुरकी ही प्रभूकिको

मस्तकपर चढ़ाता हूँ।



# की सुवित्ती आगारी वंदार पुरनकात्ता

शीचरि:

## समर्पण

हे नाय हे रमानाय प्रजन्मपार्तिनादान । महासुद्धर गोविन्द गोकुछं वृज्जिनागंवे ॥

पारे ! हो, तुरहारा काम तो पूरा हो गया। किन्तु हृदयमें बड़ी हलचल पैदा हो गयी । समी प्रिय क्यु छोड़कर चले गये । गम्भीरा-मन्दिरमें उन्मत हुए चैतन्यका चित्र हृद्दपरलपर ल्यों-का-त्यों ही अहित है । पारे ! अब क्यतक ऐसा बीवन और विकाओंगे ! हृदपरमण ! चैतन्यदेवके स्दर्नमें, उनकी मस्सीमें, उनके विरहमें, उनकी बेकडी और बेचैनीमें मेरा कुछ भी साझा नहीं है क्या ! वस, बीवनमें हृदयरों, सचे दिलसे, एक बार कोरींडी आह निकल नाय। यह यह हि-

डा इन्त डाइन्त क्यें न पासि।

'इस ऐसे शुष्क जीवन-भारको कवतक और दोता बहूँ' तो यह जीवन घन्य हो जाय, प्यारे ! कभी ऐसी खाह निकलेगी भी वया !

वैशास्त्री भूणिमाकी सन्थ्या हुन्दाता ही अक्षित्रन संवत् १९८९ 'प्रसु'





### अन्तिम निवेदन

श्रमम् वनान्ते नवसञ्जगीपु न पट्पदोः गन्धकलोमजिष्टन् । सार्किन सम्बास च किंन स्नता

'बडीयर्सा केवरुमीक्रीच्छा' ॥ॐ (छ० र० ऑ० ९६। ५९)

विधिका केंग्रा विचित्र विधान है, 'द्यानिधिका गतिको कीन समझ सकता है । 'विधास उनकी इच्छाके चित्रा पत्ताभी नहीं हिटता' यह कितना प्रच सच्य है। जिसे हम करना नहीं चाहते देव उसे करा लेता है।

जो हम करना चाहते हैं। देवके प्रतिकूच होनेसे उसे हम नहीं कर सकते। हम एक अदृदय शक्तिके हायके खिळीने हैं। तभी तो कहा है खळीयसी

केवलमीश्वेरच्छा' अर्थात् ईश्वरकी इच्छा ही वड्डी वलवती है। परसाटके विचारोंका सरण् होता है। कुछ खत्रा भी आती है और इँडी भी। ख्ता तो अपनी वर्यन्ता और कमजोरीके कारण आती है

.और हँसी अपने अशानजन्य विचारोंपर । परसाल यही वैशासन्येयक्र महीना या, गङ्गाजीके किनारेकी तस वाखकामें ठीकन्ठीक दोपहरीमें पैदल चळता या । किसी दिन बीस मीळ तो किसी दिन पचीस मीळ । पातः-

वपननके भीतर नयी-मयो मजरियोंपर झुमते हुए भीरेन चन्याडी
 मण न ही ? क्या वह रमणीय न भी या वह भीरा हो रमनेवाल नहीं था?
 नहीं । असक्से फेडल भागवान्ती हरूला ही प्रकल है।

काल्छे बारह यजेतक चल्ता ही रहा । बारह-एक यने नहीं माँ गॉव मिल गया रोटी माँगी, खायी और फिर चल पड़ा। उन दिनों चलते रहना ही बीवन-का व्यापार था। आज तो गङ्गाजीकी उस तह बाउकों होकर बारह बने नंगे पैरों स्नान करने जाता हूँ, तो कष्ट प्रतीत होता है, किन्तु उन दिनों तो परे एक पुन स्वार थी। धुनमें क्ट कहाँ। वहाँ तो लक्ष्यपर पहुँचना ही एक पुन स्वार थेय रह जाता है। कष्ट, असुविधाएँ ये स्व पीछे ही पड़ी रह जाती हैं। परवाल इन दिनों स्वाम भी विचार नहीं था कि अब इसी स्थितिमें औदकर फिर इसी जयह महाकितारे आना पड़ेगा। में अपनेको पूर्ण त्यापका अधिकारी मान बैठा था। सोचता मा—प्चलो, पिष्ट खूदा, अब न लिखना पड़ेगा, न पढ़ना। बस—

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुशरे हे नाम शरायण बासुदेव।

यही जीवनभर एकमात्र रह रहेगी । कलमका अब क्या काम ?' कानपुरंक समीप नानामक नामक एक खानमें पूचपाद श्रीअनंग- योघाभागी महाराज मिले । उनने तीन-वार वर्ष पूर्वका ही परिचय मा । वितिश्वाकी तो साक्षात्र मूर्ति हैं । मैंने अपने जीवनमर्समें हतनी तितिखा करोनाल वृत्तर व्यक्ति आजतक नहीं देखा । वे महापुरूप दस-पंद्रह वर्षेष सदा दिगम्पर-वेषमें हो रहते हैं । जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे मुख्याचार जल मिरता हो, वे खदा नंगे हो रहते हैं । माध-पूचके जाड़ेमें गङ्गातीक किमतो कितनी सर्दी होती है, हसे मङ्गाक्रिनोरेपर रहनेवाल व्यक्ति हैं। समझ सकते हैं, परन्तु वहाँ नंगे रहनेवाल व्यक्ति मैंने और भी बहुत-वे देखे हैं, किन्तु वे महापुरूप तो ज्येद्र-वैद्यालको धूपमें बारह बनेवे चार बनेतक मङ्गातीको दहकती बार्यमें जान-वृत्तकर एहे रहते हैं। कोई पुरूप हसका अनुमान भी नहीं लगा सकता । किन्तु यह काविकस्पना मोई हों। अपने हैं, अपन भी मङ्गाक्रिनोरे वे कही वर्ती हैं। ये वृद्ध स्वाधिकस्पना मोई हों। अपने हैं, अपन भी मङ्गाक्रिनोरे वे कही वर्ती हुँ वाह्में ही एहें हों। ये अधिकृत्तर

कानपुर ( या शायद उद्याव ) के जिलेमें ध्वन्तर' नामक प्रापमें कभी-कभी दी-वार महीनेके लिये ठहर जाते हैं। नहीं तो काशीसे ऋषिकेशतक गड़ाके किनारे-किनारे ही विचरते रहते हैं । काशीवे आगे नहीं बढते और ऋषिकेश-से कपर नहीं चढ़ते । सहसा पढ़े हुए मिछ गये । मुझे टाटकी छँगोटी पहने देखकर हॅंसने छगे, बोले—'छिखना-पदना बिस्कुल छोड़ दिया न ! अब तो लिखने-पदनेकी कोई वासना नहीं है !' मैंने कुछ गर्वपूर्ण नम्रताके साथ कहा---(जी नहीं) अब कोई बाञ्छा नहीं । सब फेंक-फोंक आया।' आप हॅंसने लगे और बोले-'यह शास्त्र-वासना भी बड़ी प्रवट वासना होती है। इसका छूटना चड़ा कठिन है। चलो। मगवान्की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हुई जो तुम्हारी यह वासना छूट गयी।' में चुप रहा । वहीं निश्चय हुआ कि इरिद्वारतक साथ-इ-साथ चलेंगे । किन्तु हमारा-उनका साथ कैसा १ वे महापुरुप यदि चलें तो एक दिनमें पचार-पचार साठ-राठ मीळ चले जायँ और न चलें तो दर-दरा बीस-बीस दिन एक ही स्थानपर पड़े रहें। चलते समय वे रात्रि, दिन, दोपहरी, वर्षा किसीकी भी परवा नहीं करते थे । अस्तु, भैंने कहा-- 'जहाँतक चल सकेंगे साय-साय चलेंगे ।' उन महापुरुपके साथ में चलने लगा । उनसे किसी प्रकारका

सङ्घाच या भव तो या ही नहीं । जिस प्रकार निर्मीक पुत्र अपने सरख दितारे सभी वार्ते विना किसी सङ्घाचक करता है, उसी प्रकार उनसे बात होतीं । उनके जीवनमें सचसुन्य मस्ती थीं । मुहारे वे अनुमानसे दुगुने क्षेत्रे होंगे । क्षेत्रा और इकहरा पत्रवा शरीर था, विरकालकी धोर तिविवाक कारण उनके दारीरका चर्म जंगली मैंसेक समान काला और मोटा पढ़ गया था, दूरसे देखनेसे बिस्कुळ मेतने मतीत होते । बच वे अपने सम्यूण दारीरमें गङ्कारज लगेट केते तब तो उनके देव होनेमें क्सिकों सम्देह ही न रहता । गङ्कार्जीकी थाराको छोड़कर ये प्रमार भी

नहीं जाते थे । बिल्कुल तीरपर ही कोई गाँव मिल जाय तो भिक्षा कर <sup>छी</sup>। नहीं तो हरि-इच्छा । माताके दर्शनों ने वे अपनेको विज्ञत रखना नहीं चाहते थे। विरक्ती मली ही तो ठहरी।दिनमें वीसें बार गङ्गाजी-को पार करते। कभी इस पारपर चटने टगते तो कभी उस पार पहुँच जाते । गर्मियोंमें प्रायः सर्वत्र ही गङ्जाजी पार उतरनेयोग्य हो जाती है। वे घाट-कुघाटकी कुछ भी परवा नहीं करते; जहाँ मौज आयी वहीं पार हो गये। भय तो उन्हें होना हो किनका था। मैं भी उनका अनुकरण और अनुसरण करने लगा । एक स्थानपर पार उतर रहे थे, उनके पाछ तो कुछ वस्त्र या पात्र था ही नहीं, जल्दीरे पार हो गये। मेरे पास जलपात्र या, लँगोटी यी और एक टाटकी चादर थी। जल अधिक था, मेरी लँगोटी आदि भीग गयी। ये महापुरुप हँसकर बोले-- ब्रह्मचारी ! इस लँगोटीकी भी इछत ही है, इसे भी फेंक दो। वस, इतना सुनना या, कि मैंने लैंगोटी फैंक दी । चदरा फेंक दिया और कमण्डल भी इधर-उघर लदकने लगा । उस समय अपनेको दिगम्बर-वेपमें देखकर मुझे वडा ही आनन्द आया।वेमहापुरुष जोरोंसे हँसते हुए कहने छगे-प्अभी नहीं भाई !अभी नहीं । अभी तो इतने यस्त्र ठीक ही है । जब लँगोटी छोड़नेका समय आवेगा, तत्र में .बताऊँगा ।' मैंने भी कुछ बिल्कुल छोड़नेकी इच्छासे लैंगोटी नहीं फेंकी थी। उनकी आज्ञा पाते ही लेंगोटी पहन ली।

इस बातका कटु अनुमच मुझे वहां हुआ कि दारीरका प्रारम्य महापुरुगोंको भी नहीं छोड़ता । वारीरिक दुःख-सुल समीको भोगने पहते हैं, किन्तु भगवत्यरायण विज्ञानी पुरुष उन्हें अपनेमें नहीं समस्ता । यह प्रशक्ती भोति दूर खड़ा होकर दुःख-सुलको देखता रहता है । इतने तिरिक्षु महापुरुष्को भी वारीरिक पीड़ा नेवेंन बनाये हुए यो विज्ञा महाक्रे सोध रहरे हो रहा या, उनकी पीड़ा अवस्त थी, किन्दु ने उन्हें भीड़ा अवस्त थी,

पीड़ा पाव: होती है, उसी अनुभवके आधारपर में कह सकता हूँ कि उनकी पीड़ा मही ही भगद्वर थी, वे उसके कारण वेचैन में । उन्हें कहीं लक्ष्य बनाकर जाना-जाना तो या ही नहीं । उनकी मीज आती पिर पीछे छीट जाते । मेरा तो छर्ष अति शीम श्रीवदरीनारायण पहुँचता था, जतः वे महास्मा एक स्थानपर इट गये। में रामनाङ्जीके साथ उनकी चरण-बन्दना करके आगे चछ पड़ा। में उनके दुःखको किसी एकार दहा ही नहीं सकता था, जानेकी शीमताके कारण में उनके साथके लियी नहीं रक सका।

रास्तेम में सोचता या—प्ये महापुष्प कहते हैं, अभी नहीं, अभी कुछ देरी है। मुझे अब क्या देरी है। नीचे कुछ छोगोंका सक्कीच अवस्य है। पहाइपर आप-वे-आप छॅगोटी उत्तर पदेगी, फिर चेष्टा नहीं कहुँगा। कीन जानता या किछँगोटीके खाय कम्यङ और विछोना-ओदना भीरखना पदेगा। पूरुषपाद श्रीउदियावाबा उन दिनों कासगंजमें पश्रीर हुए से।

सोरीं हम मङ्गाकिनारा छोड्कर उनके दर्धनींके छिये गये । परम वास्तरूप-स्नेह पकट करते हुए रामपाळ्जींचे मेरी सभी छोटी-यड़ी वार्ते पूर्डीं, मेरे पैरीमें बड़ी-यड़ी विवाहयोंको देखकर उनका नवनीतके समान किंग्य हृदय. वास्तरूप-स्नेहके कारण ह्यीभृत होने छ्या । उन्होंने अस्तरूप ही स्नेहचे कहा--भीगा ! इतनी 'तितिक्षा ठीक नहीं । योहा कम च्छा करो ।' किन्तु में तो हचे तितिक्षा समस्ता हो नहीं या । धीम-व-सीम अधीवररी-तारायण पहुँचना ही मेरा रुक्य या । उन दिनों "कृद्याण" का श्रीकृष्णाङ्क निकलनेनाळा या । महाराज उनके छिये मोंगे गये छेखां-की विपय-पूजी पद्वा रहे थे । बीचमें ही आप कहने रूगे---'अमुक विपयपर जी ब्रह्माजारीजी बड़ा अच्छा छिखते।'

. किसी सत्सद्भी वन्धुने कहा—क्रियाचारीजीने तो कलमसे जिल्लामा अब सोट ही दिया है।? म्हाराजने सरलताके साम ऋहा--भीया ! अभी क्या पता । हाँ। इस समय तो छोड़ ही दिया है। भविष्यकी भगवान् जानें ।'

इत्ते मुद्दे कुछ-कुछ भय-धा हुआ व्या स्वस्य मुद्दे फिर छीटकर व्यवना पदना पदेगा। महापुरुपोंके वास्य अन्यया योदे ही होते हैं। आवणमें ही सुद्दे पहाइके छीटकर यहाँ आता पहा और जो कुछ हुआ यह पाठकोंके सम्भुख है। मार्गश्रीपंक्षी पूर्णिमाको आंवेतन्य-चरितावणीका व्यवना प्रारम्भ किया और आज वैशाखी पूर्णिमाको स्वकी परिसमाप्ति हो गयी। इसके बीचमें जो शारीरिक हेश हुए उनका उद्देख करना विषयान्तर हो जायगा। और पाठकोंको उससे कोई विशेष प्रयोजन मी नहीं यह तो मेरा निजी रोना है।

मुझे न अपने इस नीच छैटनेका दुःस है और न मेरे पहले 
रूसमें फिसी प्रकारका परियर्तन ही हुआ है। इस बातको अब मी में मानता 
हूँ कि पिना सर्वस्य त्याग किये श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति यहुत कठिन ही 
नहीं, किन्तु असम्मय है। और त्यागमय जीवन वितानके स्पिप्त (१) मक्त 
और मगवहांशाओंका अवण, (२) नामज्य और (१) महात्याओंका 
पादोदक-पान—चे तीन ही प्रधान और संपंग्रेष्ठ साधन हैं। विसे मगवान्- 
के किसी मी नाममें अद्या नहीं, जिसे मगवान् और मर्स्तर्की छीछाओंके 
अयस्य आनन्द नहीं आता और जो महात्याओंकी च्याप्त्य होंचे मस्तक- 
पर चढ़ाने तथा उनके पादोदक पान करनेमें सहीच करता है। वह कम्म 
प्री श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्तिका अधिकारी नहीं हो सकता। इन सप्यनिके ही 
हारा त्यागमय जीवन अपन-आर वन जाता है और त्यागयम जीवन 
होनेपर श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्ति हो जाता अनिवार्य ही है। श्रीकृष्ण न जान 
क्वों इदसमें अकेले ही रहना अधिक पसंद करते हैं। बिस हृदयमें 
संसारी प्रिय परायोंक प्रति परिवहके माय हैं, जहाँ नियय-युलकी वासनाएँ

विराजमान है। जहाँ संसारी द्रव्य संग्रह करनेकी इच्छा है। श्रीकृष्य उस स्थानचे दूर भाग जाते हैं। उस कृपाल कृष्णने कहा—'अभी तुम्हें और साधना करनी होगी, साधन करो, भक्तोंका पादोदक पान करो, श्रीमद्भागवतका श्रवण करो। भक्तींके चरित्र सुनो। तब सुग्हें मेरी उपलब्ध हो सकेगी ।' क्या करता ! किसीको स्त्री-पुत्रोंका, किसीको धनका, किसीको तप-वैराग्यका और किसीको विद्याका सहारा होता है। किन्तु यहाँ तो इनमें कोई भी वस्तु अपने पाष नहीं है। यदि योड़ा-बहुत कुछ सहारा कहिये। विश्वास समझिये उसी गिरिधर गोपालका है। दूसरा कीन इस उभयभ्रष्ट व्यक्तिको सहारा दे सकता है। उस कृपाछ कृष्णने अपार कुपा की । यहाँ लाकर पटक दिया । साधु-सङ्गका सुयोग प्राप्त करायाः चैतन्य-चरित्र हिखाया। अपना सुयश सुनवाया और गङ्गामाताका नित्यप्रतिका 'दर्स-परस अरु मजन पान' प्रदान किया । ये चाइते तो विषयों में भी लाकर पटक देते, किन्तु वे दयामय बड़े ही कुपाल हैं। निर्यलेंकी वे स्वयं ही सहायता करते हैं। किन्द्र निर्यंख भी सचा और सरल होना चाहिये, जिसे दूसरेका सहारा ही न हो, यहाँ तो इतनी सचाई और सरखता प्रतीत नहीं होती। फिर भी वे अपनी असीम कृपा प्रदर्शित करते हैं। यह उनकी स्वामाविक भक्तवलावता ही है।

इन पाँच महीनोंमें निरन्तर चैतन्य-चरित्रोंका चिन्तन होता रहा । उउते-चैठते, धोते-जागते, नहाते-घोते, खाते-पीते, भजन-ध्यान, पाट-पूजा और जप करते सब समय चैतन्य ही साथ यने रहे । मैंने उन्हें हाची-माताकी गोदमे चालकरूपते देखा और गम्भीरा मन्दिरमें रोते हुए भी उनके दर्शन किये । प्यारे सखाकी तरह छायाकी तरह वे खदा मेरे साथ ही यने रहे । मैंने उन्हें खेलते देखा, पद्ते देखा, पदाते देखा, गया जाते देखा, आते देखा, रोते-चिक्षाते देखा, ध्वतीन करते देखा, मायांच्यामे देखा, मत्तोंकी गूजा म्हण करते देखा, उन्मादी देखा, विश्विसावस्थामें देखा, गृह त्याग करते देखा, संन्यास लेते हुए देखा, पुरी जाते हुए देखा, सार्वमीमका उद्धार करते देखाः, दक्षिणके तीयौंम भ्रमण करते देखाः, रामानन्दजीके साथ कथोपकथन करते देखा, तीर्थ-यात्रा करते देखा, पुनः पुरीमं छौटते हुए देखा, मक्तोसे बातें करते देखा, उनके यहाँ मिक्षा करते देखाः रंपके आगे हाय उठा-उठाकर नृत्य करते देखाः प्रतापरुद्ररायको प्रेम प्रदान करते हुए देखा, छीछा करते देखा, नाचते हुए देखा, भक्तोंके साथ रोते हुए देखा, वृन्दावन जाते हुए देखा, वान्तिपुरमें अद्वैताचार्यके घर रहते हुए देखा, विष्णुप्रियाजीको पादुका प्रदान करते हुए देखा, रूप-छनातनसे बातें करते देखा, छीटते देखा, फिर वन-पर्यसे मृन्दावनकी 'ओर जाते देखा, काशीमें देखा, प्रयागमें देखाः वृन्दावनमें देखाः आते हुए देखाः श्रीमद्वलभाचार्यके राय प्रेमवार्ता करते देखाः संन्यास-वेषधारी रूपको उपदेश देते देखाः काशीमें अत्यन्त नम्र हुए संन्यासी-समामें उनकी मनमोहिनी सरछ बार्ते सुनीं। वहाँ उन्हें परम विनयीकी भौति सरल और सीधे संन्यासीके रूपमें देखा। वहाँसे चलते हुए उनके साथ-ही साथ पुरीमें आया । पुरीमें उनकी निस-जिस भक्तरे भेंट हुई, जिस-जिससे उन्होंने बातें की मैं एक तटस्य व्यक्ति-की माँति दूर खड़ा हुआ उनकी वांते सुनता रहा। निरन्तर महाप्रभुके साथ रहनेसे में उनके समी मक्तींसे भलीभाँति परिचित हो गया। वे कैसे बार्ते करते थे, प्रमु उन्हें कैसे उत्तर देते थे, बात करते समय मर्कोकी कैसी चेष्टा हो जाती थी, प्रभु-प्रेमके आवेशमें कैसी मङ्गी बनाकर बातें करते थे। इन वातोंको भेंने अपने सम्मुख ही प्रत्यक्ष रीतिछे देखा। अवधूत नित्यानन्दः राय रामानन्दः सार्वमौम भट्टाचार्यः खरूप गोस्तामी, जगदानन्द पण्डितः वक्रेश्वर पण्डितः इरिदासं रूपः संनातनः जीवः गोपालमञ्ज रघुनायदास तया अन्यान्य जितने भी पृथक्-पृथक् खानोंके मनः हैं, उन सबसे ही प्रगाद परिचय हो गया । उपर्युनः महानुभावीं में-

से अब भी कोई आ जाय तो मुझे वे चिरपरिचित-से ही प्रतीत होंगे । यह में कुछ अभिमानकी नीयतचे नहीं, सत्य-सत्य घटना कह रहा हूँ कि लिखते समय मुझे कुछ भी पता नहीं रहता या कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कहाँ लिख रहा हूँ ? हाथ कुछ लिखता जाता था, मैं प्रत्यक्ष उस घटनाको अपनी ऑखोंके सामने होती हुई-सी देखता था। क्या टिखा गया और क्या नहीं लिखा गया। इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चलता । मानो कोई लिखनेयाला व्यक्ति और ही है और मैं तो उन लीटाओंका द्रशमात्र हूँ । चैतन्य मुझे जानते हैं, वे मुझे कहीं भी साथ ले जानेमें आपत्ति नहीं करते । यही नहीं किन्तु वे मुझे सदा अपने साय रखते हैं और मैं उनसे छिपकर उनकी सभी बातें देख रहा हूँ यही भाव मेरा रहता । यह प्रन्य इतनी जल्दी कैसे लिखा गया, इसका मुझे स्वयं पता नहीं । क्या लिखा गया, इसे तो में जब मन्य छपकर मेरे पास आ जायगा तब पाठककी हैसियतसे पढ़कर बता सकूँगा । अवतक तो लिखते समय यही प्रतीत हुआ कि कोई लिखवा रहा है, हाथ लिख रहा है, मैं उस घटनाका आनन्द दूट रहा हूँ। रात्रिमें छिले हुएकी जो कथा मुनाते उसमें मेरी दृष्टि 'एक भापा-संशोधक' व्यक्तिकी सी रहती। मानो किसीकी लिखी हुई भागको संशोधन कर रहा हूँ। का' की जगह 'की' क्यों कर दी। यहाँ यह विभक्ति उपयुक्त नहीं, अमुक शब्द छूट गया; वस इतना ही विचार रहता । इसलिये क्या लिखा गया इसे मैं नहीं जानता । पुस्तक छपकर आवेगी, तो वह जितनी ही पाठकोंको नयी होगी उतनी ही मेरे लिये भी । मैं भी उसे पढकर मनन करूँगा ।

यह मैं फिर स्वष्ट बताये देता हूँ कि केवल 'चैतन्यमागवत' और 'चैतन्यचितामृत' से केवल इसकी कथानक घटनाएँ ही ली गयी हैं जाकी तो यह नानापुराणनिगमागमसम्मत जो शान है उसीके आधारपर लिखी गयी है। 'अभियनिमाईचरित' की मैंने केवल स्चीमर देखी

वै० च० ख० ५—-२—

है। मंने उसे विल्कुरू पटा हो नहीं। तब में कैसे कहूँ कि उसमे क्या है। घटना तो उन्होंने भी इन्हों मन्योंसे दी होगी और क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। ' प्वतन्यमंग्रस्थ' भावुक भक्तोंकी चीज है, रमस्यि मुझ-जैसे ग्रुष्क-चरितलेखकोंक यह कामकी विशेष नहीं है, इसस्यि उसकी घटनाओंका आश्रय बहुत ही कम स्थिप गया है। घटना-क्रम देखनेके स्थि पुसाकें पढ़ता नहीं तो दिन-रात चिन्तनमें ही गीतता।

पहले इच्छा थी चैतन्यसमदायके विद्वान्तीका विस्तारके साथ यणंग करें, चैतन्यजीवनचे क्या सीलना चाहिये, इस वातको भूमिकामें बताऊँ तथा अन्यान्य बहुत-श्री वार्तोका वहां भूमिकामें उल्लेख करें, किन्तु अब कीचा—पद्म बार्तोका चैतन्यचारियते क्या सम्बन्ध है तुम यथा-दार्गि जैसे व करावें पदमाऑका उल्लेख कर दो । सम्बन्ध ही निर्णय कर लेंगे। यहां बात मुसे उचित भी प्रतीत हुई। इस्मिच्ये हम बार्तोका भूमिकामें उल्लेख नहीं किया। चैतन्य-चरित्रसे हमे क्या सीलना चाहिये, चैतन्यदेवके भाव कैसे थे, उत्तका जीवन कितना विद्युद्ध मेमम्य विरह्मम और मस्तीमय या इन सभी बार्तोको पाठक इस समूर्ण पुस्तकको पद्वस स्वर्ष ही मम्मानेकी चेदा करें। लेककरी सुद्धिक ही उत्तर अवलियत न रहें।

एक निवेदन उन परम पूज्य साम्मदायिक भक्तीं श्रीनश्यों भीर करना है। जो श्रीनैतन्यदेवको साम्राज् श्रीहरण और अवतारी समझकर मानते और पूजने हैं। उन परम श्रद्धायद महानुभावोंक पूज्य पारोंम रानता ही निवेदन है कि इम पुलक्षे कहीं भी हुछ बातकी नेष्टा गरी को गरी कि उनकी मान्यताम स्वाधात हो किन्तु वरण भूष गर्य के हा नद चरित्र भक्त सीराङ्गका है। भगवान् सीराङ्गका नहीं और परम भगावन भक्त ईश्वास्त ही सम्बन्ध है, उनमें और इंश्वामें कोई अन्तर नहीं। भन्तः वे भार्त मेरे उत्तर कींच न करें। वे बड़ी समझें कि यह पुलक अधूरी ही है, चैतन्यदेवने भक्तयेत तो धारण किया ही या। भक्त वन-कर ही। उन्होंने छीला की यी। वह, इतना ही|वे इस पुस्तकमें समझें। 'वे क्षाक्षात्-परव्रक्ष पूर्ण पुरुगोक्तम' ये इस सातका इस पुस्तकमें कहीं खण्डन नहीं किया गया है, साथ ही इसे छिद्ध करनेकी चेष्टा भी नहीं की गयी है। छेल्लक रसले एकदम तरस्य ही रहा है। यह मन्य साम्प्रदायिक प्रचारकी दिख्से ख्ला भी नहीं गया है। साम्प्रदायिक भावांका प्रचार करनेवाले तो बहुत से प्रमय है, यह तो चितन्यदेवको भक्त मानकर उनके त्याम, देशान्य और प्रमक्ते भावोंको सार्वदिशक बनानेकी नीयतले ख्ला गया है। व्येतन्य-चरितावली के चैतन्य किसी एक ही देश, एक ही सम्प्रदाय और एक ही भावके खेगोंके न होकर वे सार्वदिशक हैं। उनके ऊपर मभीका समान अधिकार है, इसल्ये साम्प्रदायिक बन्धु मेरी इस प्रश्ताको क्षमा करें।

मुझमे न तो विधा है, न हुद्धि, जैतन्य-चरित्र विखनेक व्यि जितनी क्षमता, दशता, पट्टता, समरित्रता, एकनिष्ठा, सहनदीव्या, मिक, श्रदा और प्रेमकी आवश्यकता है, उसका शतारा भी में अपने-मे नहीं पाता । फिर भी इस कार्यको करानेके व्यि मुझे ही निमित्त बनाया गया है, वह उस कार्ल चैतन्यकी इच्छा । वह तो मुकको भी बाचाल बना सकता है और पहुसे भी पर्यतब्ह्वन करा सकता है। इसल्ये अपने सभी प्रेमी बन्धुऑसे मेरी यही प्रार्थना है कि वे मेरे कुल-सील, विधा-बुद्धिकी और ध्यान न हैं। वे चैतन्यक्सी मुख्य समुके रसाखादनसे ही अपनी समाको आनन्दमय बनायें।

श्रीखामी विष्णुपुरी नामक एक प्रमहंखजीने श्रीमद्रमागवरावे कुछ मुन्दर-मुन्दर स्प्रेकोको चुनकर 'मिक्स्टिनावर्ली' नामक एक पुस्तक बनायी है। उनके अन्तमें उन्होंने जी स्प्रोक लिखा है उसे ही लिखकर में इस अन्तिम वक्तस्यको समाह करता हैं— एतस्यामइम्ह्युद्धिविभवोऽष्येकोऽपि कुत्र भूवं भप्ये भक्तजनस्य में कृतिरियं न स्यादवज्ञस्यस्म् । किविधाः शरधाः किसुज्जनककुरुः किपीरवाः किंगुजन्तन्त् कि सुन्दरमादरेण रमिकैनीपीयते तन्मग्र ॥

प्यापि मुझ बुदिहीन व्यक्तिमं एक भी गुण नहीं है, तो भी में सीवक भक्तों के बीचमें अवशाको प्राप्त न हो सक्तेंगा । मधुर रखके उपावक भक्त तो मंदिके लोड़व होते हैं, यह मिठान कियके द्वारा लाया गया है, इसकी व कुछ भी परवा नहीं करते । मधुकी मक्लीमें विधा नहीं है, उसका उज्ज्वल कुल्में जन्म भी नहीं हुआ है, वह मन्ही-सी मक्ली स्वयं पुरुषार्थ करके सुध बनानेमें भी असमर्थ है, उसमे स्वयं कोई गुण भी नहीं । किन्तु वह छोटे-पड़े हनारों पुष्पींछे पोझ-योझ मधु लाकर उद्ये छवी किन्तु वह छोटे-पड़े हनारों पुष्पींछे पोझ-योझ मधु लाकर उद्ये लेकी मं इकहा कर देती हैं । लोग कुलांका नाम मुलकर उसे मिललोंकों मधु कहने लगते हैं । लोन कुलांका नाम मुलकर उसे मिललोंकों पाधु कहने लगते हैं । लोन के इन अयगुणोंके कारण, रिवहनान क्या उस दुन्दर मधुका अनारर कर देते हैं ? नहीं, वे उसे आदरके छाप सेवन करते हैं ।' यही विनय इस धुद्र दीन-शीन-कंगाल लेलककों भी है। इति हाम् ।

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

श्रीहरिबाबाका बाँघ गाँवा (बदायूँ) वैशासी पूर्णिमाका प्रातःकाल सं॰ १९८९

भक्तचरणदासानुदाः प्रभुद्ततः ब्रह्मचारी





थीचैतन्य अथाह सागरके जलमें कृद पड़े

# छोटे हरिदासको स्त्री-दर्शनका दण्ड

निष्किञ्चनस्य भगवद्गजनीन्म्यस्य पार्र परं जिगमियोर्भवसागरस्य। संदर्शने विषयिणासध

योपितञ्च

हा हन्त!हन्त! विपमक्षणतोऽप्यसाध ॥ॐ ( श्रीचैतन्यचन्द्रोदयना० ८ । २४ )

सचमुच संसारके आदिसे सभी महापुरुष एक स्वरसे निष्कञ्चनः भगवदक्त अथवा शाननिष्ठ वैरागीके टिये कामिनी और काञ्चन-इन दोनों वस्त्रओंको विष बताते आये हैं । उन महापुरुपोंने संवारके सभी प्रिय लगनेवाले पढार्योका वर्गाकरण करके समस्त विषय-सुर्जीका समावेश इन दो ही दान्दों में कर दिया है। जो इन दोनों से बच गया वह इस अगाध समुद्रके परले पार पहुँच गया, और जो इनमें फँस गया वह

महाप्रम चैतन्यदेव सार्वभीम महाचार्यसे कहते हैं—

खेदके साथ बढ़ना पड़ता है कि जो लोग इस असार संसाररूपी समुद्रके उस पार जाना चाहते हैं और जिनका भगवान्के मजनकी ओर झुकाब हो चला है, ऐसे निष्कित्रन भगवद्भक्तके लिये लियों और विषयी पुरुषोंका स्वेच्छासे दर्शन करना विष खा हेनेसे भी बुरा है अर्थात कियों और विषयी छोगोंके संसर्गकी अपेक्षा विप साकर मर जाना सर्वश्रेष्ठ है।

मॅझधारमे हुवकियाँ त्वाता विखिवळाता रहा । कवीरदासने क्या ही सुन्दर कहा है—

> चलन चलन सत्र कोइ कहे, बिरला पहुँचे कीय। एक 'कनक' अरु 'कामिनी', घाटी दुरलम दोय॥

यथार्थमें इन दो घाटियोंका पार करना अत्यन्त ही काँठन है, इसीव्यि महापुरुप स्वयं इनसे पृथक् रहकर अपने अनुवाधियोंको कहकर, िटलकर, प्रसन्न होकर, नाराज होकर तथा मॉति-मॉतिस बुमा-फिराकर इन्हों दो वस्तुओंखे पृथक् रहनेका उपदेश देते हैं। त्यान और वैराग्यक सकार महाममु चैतन्यदेवजी मी अपने विरक्त मत्तोंको सदा इनसे बचे रहनेका उपदेश करते और स्वयं मी उनगर कड़ी हिंए रखते। तभी तो आज त्यांगिशियोंकि श्रीगीरका वरावीरम दिशा-विद्याओं में व्यात हो रहा है। वजम्मिम असंख्यों क्यान बहानुके अनुवाधियोंके त्यान-वैराग्यका अभीतक समरण दिवा दे हैं।

ंगठक महाला हरिदालजोंके नामते तो परिचित ही होंगे । हरिदालजों वियोद्ध वे और सदा नाम-जय हो किया करते थे । इनके अतिरिक्त एक दूसरे फीर्तिनया हरिदाल और थे । वे हरिदालजीते अवस्थाने बहुत छोटे थे, गहत्यागी थे और महामुम्रको सदा अपने मुम्पुर रूपरेसे संकीर्तन मुनाया करते थे । मक्तोंमे ये खोटे हरिदाल के नामते मिद्ध थे । वे पुरीमें ही मुमुके पास रहकर अञ्चन-बह्गीर्तन किया करते थे ।

प्रयुक्ते समीप बहुतने विरक्त भक्त पृथक्-पृथक् स्थानोंने रहते थे। ये सभी भक्तिके कारण कभी-कभी प्रमुखी अपने स्थानगर बुखकर भिशा कराया करते थे। भक्तवस्थळ गीर उनकी प्रगवताके निमित्त उनके यहाँ चले आते थे और उनके भोजनकी प्रगंता करते हुए भिशा, भी पा होते

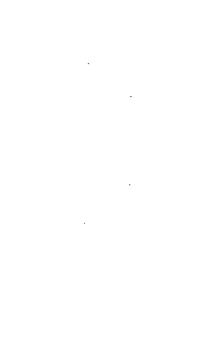



श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर

में। क्षेत्र मावानाचार्व नमारे एक विरक्त प्रतिहर निक्षण बहुते के क्रिकेस स्वतन्त्र होर मंगरी दुष्य थे। उन्हें होरे न्यूंड राम प्रतिक्रमान्त्रते । सेदाल श्रीकार्यातीं वेदान स्टूबर जाम क लो सुरस्य यो कि में महरो असा परा हुआ उत्तेत्वा हार्के जिनु वहाँ तो सब श्रीहण्यक्यांके श्रीता ये। हिले जाएय नव कारत हो और जीवज्यार्थी एवतार्थ निर्मेत करण हो गई भागास श्रास डायन्त्रमञ्जा एक्षणाणा । वेत्राचाम दुने अस्ता पढ़े । वहाँ श्रीहरूप्रोतन्त्र हो डाज्यस े द्वन अपना पड़ । नहां अशास्त्र क्रिक्ट करकर भिन्न दीन सननेताचे दुरुप है, नहीं नेटानेरको क्रिक्ट करकरे. जिन सामन कार पुरुष है जहां मधानक है कि है की जिन सामन है कि की जिन्हों है की जिन्हों है कि कि कि कि कि कि कि कि भाषात सदस्य श्रीहाणक्याका श अवार । जार केंद्र । जार । ावक प्रमहका मुनना का क्या कर है। यो गोसामीह करनेते वे महावार्य महास्य अस्ते हेटास्ट्रांसकी ्यामानक कहनेसे व महानाय महास्थ केट रहे । उन्हों भिन्नों हो नेकर अपने नियानशानको केट रहे । उन्होंने को य हा लक्क अपने नियानस्थान हर्नेहरूको को निर्मा वहीं पुरीने रह गये । उनकी स्वयं रानेहरूको को ान वहा पुरीने रह गये । उत्कार कार्य करते हुन्हें निता थी। वे बोच-बीचमें कमी-कमी प्रतृद्धी नित्तन्त्र करते हुन्हें निश इरात इस्ते थे ।

बाजापत्रीम वने बनावे परागींका मेन करता है है स्थानस्य काजापत्रीम वने बनावे परागींका मेन करता है है स्थानस्थि है सम्बादको कुक्सारार येवने भी हैं। किन्दु से बनावे कि स्थानमार्थे होने ही मानवासको अर्थन किये जाते हैं। कुछ स्थानस्थि वन करते हैं। क्यास धरार ही लीग गान बना के हैं। क्यासमार्थे के करते हैं। क्यासमार्थे क्यासमार्थे के करते हैं। क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे के करते हैं। क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे के क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे क्यासमार्थे के करते हैं।

स्नेद रखते थे। माथवी दाणी परम तपस्विनी और खदाचारिणी थी। इन तीनोंका दी महामभुके चरणोंमें हद अनुराग था। महामभु माथवी दासीकी गणना राभाजीके गणोंमें करते थे। उन दिनों राभाजीके गणोंमें खादे तीन पाजीकी गणना थी—(१) स्वरूप-दामोदर्स (२) राय रामानन्द्र (३) विश्वि माहिती और आधे पात्रमें माधवीदेवीकी गणना थी। इन तीनोंका महामभुके प्रति अत्यन्त दी मधुर श्रीमतीजीकान्ता सरस भाव था।

भगवानाचार्यजीने प्रमुके निमन्त्रणके लिये बहुत बहिता महीन ग्रुक्त चावल लानेके लिये छोटे हरिदासजीते कहा । छोटे हरिदासजी माधवी दासिके घरमें मीतर चले गये और मीतर जाकर उनसे चावल मॉगकर ले आये । आचार्यने चिपिपूर्वक चावल बनावे । कई प्रकारके शाक, दाल, पना तथा और मी कई प्रकारकी चीजें उन्होंने प्रमुक्ते निमित्त बनावीं । निषत समयपर प्रमु स्वयं आ गये । आचार्यने इनके पैर धोवे और सुन्दर-स्वयं असन्दर बैठाकर उनके समने निक्षा परीखी । सुग्रान्ययुक्त चहिया चावलोंको टेखकर प्रमुने पूछा—ध्मावान । ये ऐसे सन्दर चावल कहिते मांगों ।

सरछताके साथ भगवानजीने कहा--प्रमो ! माधवीदेवीके यहाँसे मॅगाये हैं।

सुनते ही महामुके भावमें एक प्रकारका विचित्र परिवर्तन-छा हो गया । उन्होंने गम्भीरताके साथ पूछा—ध्माधधीके यहाँसे केने कीन गया था ?

उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया—'प्रमो ! छोटे हरिदास गये थे।' यह सुनकर महाप्रसु चुन हो गये और मन-ही-मन कुछ सोचने रुगे । पता नहीं ये हरिदासजीकी किस मातसे पहलेसे ही असन्तुष्ट थे । उनका नाम सुनते ही वे भिक्षां उदावीन से हो गये। फिर कुछ सोंचकर उन्होंने भगवान्के प्रसादको प्रणाम किया और अनिन्छापूर्धक कुछ योहा-बहुत प्रवाद पा किया। आज वे प्रवाद पाते समय सदाकी मंति प्रसन्न नहीं दीखते थे, उनके हृदयमें किसी गहन विषयपर हत्वः युद्ध हो रहा था। मिक्षा पाकर वे सीधे अपने स्वानवर आ गये। आते ही उन्होंने अपने निजी सेवक गोविन्दको सुलाय। हाथ जोड़े हुए गोविन्द प्रश्चेक सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखते ही प्रश्च रोपके स्वरमे कुछ इदताके साथ गोले—'देखना, आजने छोटा हरिदास हमारे यहाँ कभी न आने पाने गा पिर उसने भूकमें भी हमारे दरवाजेमें प्रवेश किया तो पिर हम बहुत अधिक असन्द्रप्ट होंगे। मेरी इस सातका च्यान रखना और हदताके साथ इसका पालन करना।'

गोविन्द सुनते ही सन रह गया । यह प्रभुक्ती इस आजाका कुछ मी अर्थ न समझ सका । धीरे-धीर यह प्रभुक्त पारसे उठकर स्वरूप गोस्तामिक पास चला गया । उसने समी हचान्त उनसे कह सुनाया । सभी प्रभुक्ती हस भीपण आजाको सुनकर विकत हो गये । प्रभु तो ऐसी आजा कभी नहीं देते थे । ये तो पतितांति भी प्रेम करते थे, आज यह बात क्या हुई । ये होग दीहे दीहे हरिदासके पास गये और उठे सब सुनाकर पूछने लगे—'धुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे पुछ होने हुँद हरिदासका सुल सफ़ेद पढ़ गया । उसके होश हवा उड़ गये । अत्यन्त ही दुःख और पक्षाचापके सदमें उसने हां—'और तो मैंने कोई अपराध कीया गई, हाँ, मगायानाचार्यके कहनेते मापूर्यी दासीके परसे में मोड़े-से चालांकी मिक्षा अवस्य माँग लाया था।'

सभी भक्त समझ गये कि इस बातके अंदर अवस्य ही कोई गुप्त रहस्य है। प्रभु इसीके द्वारा भक्तोंको त्याग-वैराग्यकी कठोरता समझाना



हे आते थे, उन्होंने उनसे मिशा लाना ही बंद कर दिया। खरूप गोखामी हरते-इरते एकान्तमें प्रमुके पात गये। उत समय प्रमु त्वस्य होकर कुछ सोच रहे थे। म्बल्पजी प्रणाम करके बैट गये। प्रमु प्रस्तता-पूर्वक उनसे बातें करने लगे। प्रमुको प्रस्त देखकर धीरे-धीर तक्तर गोखामी कहने लगे—'प्रमो! छोटे हरिदासने तीन दिनसे कुछ नहीं लाया है। उसके ऊपर इतनी अपस्तता क्यों? उसे अपने कियेका बहुत दण्ड मिछ गया, अब तो उसे क्षमा मिछनी चाहिये।'

प्रभुने अत्यन्त ही स्नेहके साथ विवशताके स्वरंभ कहा—'स्वरूपजी! में बया कहें । में स्वयं अपनेको समझानेमें असमर्थ हूँ । जो पुरुप साधु होकर प्रकृतिसंसर्ग रखता है और उनमे सम्भापण करता है, में उससे बातें नहीं करना चाहता । देखो, में सुम्हे एक अत्यन्त ही रहस्मपूर्ण वात बताता हूँ हो स्वानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदयमे धारण करो, वह यह है—

> श्रणु हृदयरहस्यं यद्मशस्यं मुनीनां न खलु न खलु योपित्सन्निधिः संनिधेयः । इरति हि हरिणाक्षी क्षिममक्षिक्षरमैः

> > विहितशमतनुत्रं चित्तमप्युत्तमानाम् ॥क्ष

(सु॰ र० मां० ३६५। ७२)

• में तुमसे इट्यके हुइसको कामुद्रा हूँ निसकी सभी जानि मुनियाँने प्रि-प्रि प्रसंस की है, जसे स्क्री हैं के कि के कि कि कि कि निस्क्री सिनियाँ नहीं रहता जाहिये, नहीं । न- सुन्दर नेपोबाकी कामियाँ अपनियाँ अपनियाँ कामियाँ अपनियाँ कामियाँ अपनियाँ कामियाँ अपनियाँ कामियाँ अपनियाँ कामियाँ कामियाँ

नत्रावाला **क्यांसना** अ चित्तको मी

लेती है, 🖽 🗆

चाहते हैं। सभी मिल्कर अभुके तात गये और अभुके पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे---प्रभो ! हरिदाल अपने अपराधके लिये हृदयमे अत्यन्त ही दुर्जा हैं। उन्हें हामा मिल्मी चाहिये। अपिप्पमें उनमें ऐसी भूल कमी न होगी। उन्हें दर्शनोंने चाह्यत न रिचये।

प्रभुते उसी प्रकार कटोरताके स्वरमें कहा—स्वुसकोग अब इस सम्बन्धमें मुझसे कुछ भी न कहो। में ऐसे आदमीका मुख भी देखना नहीं चाहता जो पराणीका चेत्र बनाकर क्रियोंसे सम्मापण करता है।'

अत्यन्त ही दीनताके साथ खरून गोलामीने कहा—'प्रमो ! उनने भूख हो गयी, किर माधवीदेवी तो परम साध्यी भगवद्रक्तिग्रायणा देवी हैं, उनके दर्शनोके अगराधके ऊपर इतना कठोर दण्ड न देना चाहिये!

प्रभुने हद्ताके साथ कहा—'चाहे कोई भी क्यों न हां! नियासे यात करनेकी आदत पड़ना हो बिरक्त साधुके थिये ठीक नहीं । शाखोंमें तो यहाँतक कहा है कि अपनी सार्ग माताः बहिन और सुवती उद्दर्शोंके भी एक्तप्तमें बातें न करनी चाहिये। ये हन्द्रियाँ इतनी प्रवच्छ होती हैं कि अच्छे-अच्छे बिद्धानींका मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं।' प्रमुक्ता ऐसा हद निश्चय देखकर और उनके स्वर्मे हदता देखकर तिर किमीको कुछ कहनेका बाहत नहीं हुआ।

हरिदालओंने जब सुना कि मुद्र किसी भी तरह धमा करनेके लिये राजी नहीं हैं, तब तो उन्होंने अबन्जर बिरुकुल छोड़ दिया। उन्हें तीन दिन बिना अबन्जरुके हो भारे, किन्तु मुद्र अपने निक्षपये तिकमर भी न दिये। तब तो स्वरूप गोस्वामोजीको बड़ी चिन्ता हुई। मुद्रके पास रहनेपाले सभी बिरक्त मक डरने लगे। उन्होंने नेबोंसे तो स्वा मनसे भी विषयोंका चिन्तन करना न्याग दिखा। इक्ट विरक्त कियोंसे मिक्षा , हे आते थे, उन्होंने उनसे मिश्रा लाना ही बंद कर दिया। खरूप गोखामी इरते-इरते एकान्तमें प्रमुक्त पान गये। उस समय प्रमु व्यक्ष होकर कुछ सोच रहे थे। स्वरूपओं प्रणाम करके येठ गये। प्रमु प्रसप्तता-पूर्वक उनसे बार्त करने लगे। प्रमुक्तो प्रसन्त देखकर घीरे-घीर सरूप गोखामी कहने लगे—पप्रमो! छोटे हरिदासने तीन दिनसे कुछ नहीं नाया है। उसके ऊपर हतनी अपस्तता क्यों! उसे अपने कियेका बहुत दुष्ट मिछ गया, अप तो उसे क्षमा मिछनी चाहिये।?

प्रभुने अस्मन्त ही स्नेहक साथ विचराताके म्बर्स कहा—'स्वरूपजी! में क्या करूँ। में स्वयं अपनेको समझानेमें असमर्थ हूँ। जो पुरुप साधु होकर प्रकृतिसंसगं रखता है और उनसे सम्भापण करता है, में उनसे यातें नहीं करना चाहता। देखो, में सुग्हे एक अस्यन्त ही रहस्यपूर्ण यात बताता हूँ हसे स्थानपूर्वक सुनों और सुनकर हृदयमें धारण करो, वह यह है—

> ग्रणु हृदयरहस्यं यात्रशस्तं मुनीनां न खलु न खलु योपिस्सन्तिधिः संनिधेयः । इरति हि हरिणाक्षी क्षित्रमक्षिक्षरप्रैः

> > पिहितशमतनुत्रं चित्तमप्युत्तमानाम् ॥%

( सु० र० मां० ३६५ । ७२ )

में तुमसे इरविषे रहस्की बतलाता हूँ निस्की सभी जारि-मुलियोने मूरि-मूरि प्रशंसा की है, उसे सुनो; (बिरक पुग्लेको) कियोको सक्तिप्रमें नहीं रहना चाहिये, क्वोंकि हरिणीके समान क्षण्य नेयोंको कामिनी अपने सीक्षण कराइ। बाणीते बहुँ-बहुँ महायुक्षोके विषक्ती थी, जो शानिके अवसरे हुँका हुआ है, शीम ही अपनी ओर खींच रेसी है.।।;



हो गया, उसके लिये इतनी ग्लानिका नया काम १ सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं।?

प्रमने कुछ उत्तेजनाके साथ निश्चयात्मक स्वरमें कहा-- श्रीपाद ! इसे में भी जानता हैं कि सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं। फिर में ही इससे कैसे बच सकता हूँ। मैं भी तो ऐसा करनेके लिये मजबूर ही हूँ। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भन्तोंको साम लेकर रहें, मैं अकेटा अटाटनायमें जाकर रहुँगा । वस, ऊपरके कार्मोंके निमित्त गोविन्द मेरे साथ वहाँ रहेगा। यह कहकर प्रभने गोविन्दको जोरींसे आवाज दी और आप अपनी चहरको उठाकर अलालनायकी ओर चलने लगे । जल्दीने उठकर पुरी महाराजने प्रमुको पकड़ा और कहने लगे----आप स्वतन्त्र ईश्वर हैं। आपकी माया जानी नहीं जाती। पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वहीं कीजिये। मेरा ही यहाँ क्या रखा है। केवल आपके ही कारण में यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आपके विना में यहाँ रहने ही वर्षों लगा ! यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है। अब मैं इस सम्बन्धमें कमी कुछ न कहँगा। यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामे चले गये। प्रम फिर वहीं लेट गये।

जब स्वरूप गोखामीने समझ लिया कि प्रभु अब किसीकां भी न सुनेंगे तो वे जगदानन्द, भगवानाचार्यं, गदाघर गोखामी आदि दस-पांच भक्तीके साथ छोटे इरिदासके पाछ गये और उसे समझाने क्यो—उपवास करके प्राण गाँवानेसे क्या लाम ? जीओगे तो भगवलाम-जाप करोंगे, स्थानपर जाकर न सही, जब प्रमु जमलायजीके दर्शनींको जाया करें तब दूखे दर्शन कर लिया करों । उनके होकर उनके दरवारमें पड़े रहोंगे तो कभी-न-कभी वे प्रसन्न हो ही जायेंगे। इसलिये भैया ! मेरे जाने, वह भूखों मर ही क्यों न जाय अब हैं जो निक्षय कर जुका उत्तरी हुँगा नहीं । ' खरूपजी उदाव मनके लीट गये । उन्होंने लोचा—'मु परमानन्दपुरी महाराजका बहुत आदर करते हैं, यदि पुरी उनसे आग्रह करें, तो सम्भवतया वे मान में जायें ।' यह सोचकर वे पुरी महाराजके पात गये । सभी भक्तीं आग्रह करों, पह पुरी महाराज के पात गये । सभी भक्तीं आग्रह करोपर पुरी महाराज मुसुते जाकर कहनेके लिये राजी हो गये । वे अपनी कुटियामंत्री निकल्कर प्रमुके श्रवनस्थानमें गये । पुरीको अपने यहाँ आते देखकर प्रमुके श्रवनस्थानमें गये । पुरीको अपने यहाँ आते देखकर प्रमु उटकर खड़े हो गये और उनकी यथाविध अभ्यर्चना करके उन्हें वैटनेके लिये आसन दिया । बातों ही बातों में पुरीजीने हरिदासका प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे—'मुमो ! इन अस्त श्राक्तिक जीवोंके साथ ऐसी कहाई ठीक नहीं है । यद, बहुत हो गया, अब सवको पता चल गया, अब कोई भूल्छे भी ऐसा व्यवहार न करेगा । अब आग उसे समा कर दीजिये और अपने पात खुलाकर उसे अध-जल प्रहण करने की आशा दे दीजिये।'

पता नहीं प्रमुने उतका और भी पहले कोई ऐसा निन्य आचरण देखा या या उसके बहाने सभी भक्तोंको घोर वैराग्यकी शिक्षा देना चाहते थे। हमारी समहमें आ ही क्या सकता है! महाम्यु पुरीके कहनेपर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने उसी प्रकार इंट्रताके स्वरमें कहा— भगावन् ! आप मेरे पून्च हैं। आपको उचित-अनुचित सभी प्रकारकी आक्षाओंका पाल्यन करना में अपना कर्तव्य समझता हूँ, किन्तु न जाने क्यों, इस बातको भेरा हृदय स्तीकार नहीं करता। आप इस सम्बन्धमें सक्षों कुछ भी न कहें।

पुरी महाराजने अपने वृद्धपनेके सर्छ भावसे अपना अधिकार-सा दिखाते हुए कहा---प्रभो । ऐसा हठ ठीक नहीं होताः जो हो गया। सो हो गयाः उसके लिये इतनी म्लानिका क्या काम ! सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं।'

प्रभुने कुछ उत्तेजनाके साथ निश्चयात्मक स्वरमें कहा—'श्रीपाद ! इसे में भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं। फिर में ही इससे कैसे बच सकता हैं। मैं भी तो पेसा करनेके लिये मजबूर ही हैं। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तोंको साथ लेकर रहें, मैं अकेटा अटाटनायमें जाकर रहूँगा । वस, ऊपरके कार्मोके निमित्त गोविन्द मेरे साथ बहाँ रहेगा।' यह कहकर प्रभुने गोविन्दको जोरोंसे आवाज दी और आप अपनी चहरको उठाकर अलालनायकी ओर चलने लगे । जरुदीसे उठकर पुरी महाराजने प्रभुको पकड़ा और कहने टमे-- अप स्वतन्त्र ईश्वर हैं। आपकी माया जानी नहीं जाती । पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। अन्छी बात है, जो आपको अच्छा छगे वहीं कीजिये । मेरा ही यहाँ क्या रखा है १ केवल आपके ही कारण में यहाँ ठइरा हुआ हूँ। आपके बिना मैं यहाँ रहने ही बर्यो लगा ! यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है। अब में इस सम्बन्धमें कभी कुछ न कहूँगा । यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामें चले गये। प्रमु फिर वहीं लेट गये ।

जब स्वरूप गोस्वामीने समझ लिया कि प्रमु अब किसीकी भी न सुर्नेंगे तो वे जमदानन्द, भगवानाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि दस-पाँच भक्तेंके साथ छोटे हरिदासके पास गये और उसे समझाने न्द्रो—'उपबास करके प्राण गँवानेसे स्या लाभ १ जीओगे तो भगवन्नाम-जाप करोगे, स्यानपर जाकर न सही, जब प्रमु जमनाथजीके दर्शनोंको जाया करें तब दूरसे दर्दान कर लिया करो । उनके होकर उनके दरसारमें पड़े रहोगे तो कमी-न-कमी ये प्रसन्न हो ही जाँगे।

#### ३० श्रीशीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

र्कातीनया हरिदासजीकी समझमं यह बात आ गयी। उसने भक्तंके आग्रही अन्न-जल ग्रहण कर लिया । यह नित्यप्रति दर्शनोंको मन्दिरमें जाते समय दूरहे प्रभुके दर्शन कर लेता और अपनेको अभाषी समझता हुआ केदीको तरह जीवन विताने लगा। उसे लाता-यीना सुख भी अच्छा नहीं लगाता था। किसीसे मिलनेकी इच्छा नहीं होती थी। गान-यजाना उसने एकदम छोड़ दिया। सदा बह अपने अबद् व्यवहारके वित्ययमं ही सोचता रहता । होते-होते उसे संसारते एकदम चेराच हो स्वया । ऐता प्रभुक्तपाहरूच जीवन विताना उसे भारना ग्रतीत होने लगा। अब उसे भक्तोंके सामने मल दिखानेंमं भी छना होने लगा।

इसिलेये उसने इस जीवनका अन्त करनेका ही दृद् निश्चय कर लिया। एक दिन अरुणोदय कालमं वह उठा। प्रभु उस समय समुद्र-स्तान करनेके निमित्त जाया करते थे । स्तानको जाते हुए प्रभुके उसने दर्शन किये और पीछेसे उनकी पदधृष्टिको मस्तकपर चढ़ाकर और कुछ यस्त्रमे बॉधकर श्रीनीटाचटने चट पड़ा। काशी होता हुआ वह त्रिवेणी-तटपर पहुँचा । जहाँपर मङ्गा-यमुनाके सितासित सल्लिका र्धामन्द्रन होता है, उसी स्थानपर धारामे खड़े होकर उसने उद्यक्षरेस कहा--- 'जिस शरीरने महाप्रभुकी इच्छाके विरुद्ध दर्ताय किया है, हे माता जाह्नवी ! हे पतितपावनी श्रीकृष्णसेविता कालिन्दी माँ ! दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र दारीरको अपने परम पायन प्रवाहम वहाकर पावन बना दो । हे अन्तर्यांमी प्रभी ! यदि मैने जीवनमें कुछ मी योड़ा बहुत मुकृत किया हो तो उसके फल्ल्स्वरूप मुझे जन्म जन्मा-न्तरांतक आपके चरणोंक समीप रहनेका सीमाग्य प्राप्त हो । यह कहकर यह जोरोंसे प्रवाहकी ओर लपका । उसकी प्रार्थनाको पूर्ण करनेके निमित्त दोनों ही माताएँ एक होकर अपने तीक्ष्ण प्रवाहके साथ बहाकर उसके शरीरको साथ ले गर्यो ।

कोई गौड़ीय वैष्णव मक्त उसकी इन वातांको सुन रहा था। उसने नवदीवम आकर श्रीवास पण्डितसे यह समाचार सुनाया । वे मन-ही-मन सोचने टगे—'हरिदासने ऐसा कौन-सा दुष्कर्म कर हाला ?'

रथयात्राके समय सदाकी भाँति वे इस बार भी अद्वैताचार्य आदि भक्तोंके साथ नीलाचल पथारे तब उन्होंने प्रसुसे पूछा—-'प्रभा ! छोटा हरिदास कहाँ है !'

प्रभुने हैंसकर कहा---(कहीं अपने दुष्कर्मका फल भोग रहा होगा ।)

तव उन्होंने उस वैष्णवके मुखसे जो बात सुनी थी, वह कह सुनायी । इसके पूर्व ही भक्तोंको हरिदासजीकी आवाज एकान्तमे प्रभुके समीप सुनायी दी थी। मानो वे सूक्ष्म शरीरसे प्रभुको गायन सुना रहे हों । तब बहुतोंने यही अनुमान किया था कि हरिदासने विप खाकर या और किसी भाँति आत्मधात कर लिया है और उसीके परिणामस्वरूप उसं वेतयोनि प्राप्त हुई है या ब्रह्मराक्षम हुआ है। उसी शरीरसे वह प्रमुको गायन सुनाता है। किन्तु कई भक्तोंने कहा- 'जो इतने दिन प्रमुकी सेवामें रहा हो और नित्य श्रीकृष्णकीर्तन करता रहा हो। उसकी ऐसी दुर्गति होना सम्भव नहीं । अवस्य ही वह गन्धवं बनकर अलक्षित भावसे प्रभुको गायन सुना रहा है। आज श्रीवास पण्डितमे निश्चितरूपसे हरिदासजीकी मृत्युका समाचार सुनकर समीको परम आश्चर्य हुआ और सभी उनके गुणोंका बखान करने हुगे। प्रभुने दृदतायुक्त प्रसन्नताके स्वरमे कहा-पाधु होकर स्त्रियोंसे संसर्ग रखने-वालोंको ऐसा ही प्रायश्चित्त ठीक भी हो सकता है। हरिदासने अपने पापके उपयुक्त ही बायश्चित्त किया ।

#### घन माँगनेवाले भृत्यको दण्ड

धनमपि परद्रसं दुःखमौचित्यभाजां भवति हृदि सदेवानन्द्रवारीतरेपाम् । मरुपनस्तिवन्द्रवाधते नेत्रमन्त-

अनमति च सप्वाहादमन्यत्र गात्रे ॥७

(स० २० भां० ६७।१८)

प्रेमस्पी पनकी प्राप्तिमें ही जो सदा यक्यीं हर रहे हैं वे उदरपूर्तिके लिये अन्न और अन्नरक्षाके लिये साधारण बन्नों के अतिरिक्त किसी
प्रकारके पनका संग्रद नहीं करते। पनका स्वमाव है लोम उत्पन्न करना
और लोमसे हेपकी प्रगाद मित्रता है। जहाँ लोम रहेगा यहाँ दूसरोक
प्रति हों अवस्य विषयान रहेगा। हेपते हुणा होती है और पुरुपोंक
पति युगा करना यही नाशका कारण है। इस्टे सब्द बालों को सोचकर
तो त्यामी महापुष्ट इस्पक्त हार्य नहीं करते। चे जहाँ तक हो सकता है,
इस्पे दूर ही रहते हैं। पहिस्तों का तो इस्पे किया काम चलना ही
कठिन है, उन्हें तो एहसी चलाने के लिये इस्प रखना ही होगा, किन्त

श्विषयोक्ते स्थागसे हो पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा जिन्हें इह विद्वास हो गया है जब औत्तित्वके ज्यासक महायुर्व्योको इसरों के द्वार दिया इत्या पन भी दुर्व्यापी हो प्रतीत होता है, वही भग परि विषयी पुर्व्योके लिये दे रिया जाय तो जनके इदयमें वह परम आनन्द और आहार ज्वार प्रत्ये सहने से देशवायी प्रतीन होता है और अन्य अहोंमें म्यानेसे शीतकता प्रदान करनेयाल होता है और अन्य अहोंमें म्यानेसे शीतकता प्रदान करनेयाल होता है थीर अन्य अहोंमें म्यानेसे शीतकता प्रदान करनेयाल होता है थीर अन्य अहोंमें म्यानेसे शीतकता प्रदान करनेयाल होता है।

उन्हें भी अधर्मसे या अनुचित उपायेंसि धनार्जन करनेकी प्रवृत्तिको एक-दम त्याग देना चाहिये । धर्मपूर्वक न्यायोचित रीतिसे प्राप्त किया हुआ धन ही पत्नीभृत होता है और वही उन्हें संसारी बन्धनींसे छुटाकर धीरे-धारे परमार्थकी ओर ले जाता है। जो संखिया वैसे ही विना सोचे-विचारे ग्वा लिया जाय तो वह मृत्युका कारण होता है और उसे ही वैशके कथना-नसार शोधकर खाया जाय तो वह रसायनका काम करता है। उससे दारीर नीरोग होकर सम्पूर्ण अङ्ग पुष्ट होते हैं । इसलिये वैद्यरूपी शास्त्रकी बतायी हुई धर्मरूपी विधिष्ठे सेवन किये जानेवाला विपरूपी धन भी अमरता प्रदान करनेवाला होता है । महाप्रमु चैतन्यदेव जिस प्रकार स्त्रीसंगियोंसे हरते थे। उसी प्रकार धनलोलुपंसि भी वे सदा सतर्क रहते थे। जो म्बीसेवन अविधिपूर्वक कामवासनाकी पूर्तिके लिये किया जाता है, दास्त्रोंमं उसीकी निन्दा और उमी कामिनीको नरकका द्वार बताया है। जिसका पाणिप्रहण शास्त्रमर्यादाके साथ विधिपूर्वक किया गया है, वह तो कामिनी नहीं। धर्मपत्नी है । उसका उपयोग कामवासनातृप्ति न होकर धार्मिक कृत्योंमें सहायता प्रदान करना है। ऐसी स्त्रियोंका सङ्ग तो प्रवृत्तिमार्गवाले गृहस्थियोंके लिये परम धर्म है । इसी प्रकार धर्मपूर्वक, विधियक्तः विनय और पात्रताके साथ उपार्जन किया हुआ धन धर्म तथा सुखका प्रधान कारण होता है। उस धनको कोई अन्यायसे अपनाना चाहता है तो वह विषयी है, ऐसे विषयी लोगोंका साथ कभी भी न करना चाहिये ।

श्रीअद्वैताचार्य एहस्यी थे, इस बातको तो पाठक जानते ही होंगे। उनके दो लियों यी, छ: पुत्र थे, दो-चार दासी-दास भी थे, बहे पुत्र अच्छुतानन्दको छोड़कर सभी घर-ग्रहस्थीवाले थे । सारांग कि उनका परिवार बहुत बड़ा था। इतना बड़ा परिवार होनेपर भी वे भक्त थे। मकोको बहुवा लोग बावला कहा करते हैं। एक कहावत भी है—

A ....... . .

भक्त बावले ज्ञानी अरहद, योगी बहे निलटू । कर्मकांक्षी ऐसे क्षोलें, ज्यों भादके टट्ट ॥

अरतु, वालंते मत्तों के यहाँ त्यह मेरा है, यह तेरा हैं। का तो हिशाय ही नहीं । जो भी आओ, लूब लाओ । जिल्ले जिल्ले आवस्यकता हो, ते जाओ । सक्के टिये उनका दरवाजा लुला रहता है। वास्तवमें उदारता हसीका नाम है। जिल्ले वहाँ मिन्न, अतिथि, स्वजन और अन्य जन बिना संकोचके घरकी मीति रोज मीजन करते हैं। जिल्ला हाय यदा लुला रहता है, वहीं क्या उदार है, वहीं श्रीकृष्ण-प्रेमका अधिकारी भी होता है। जिल्ले पैलांचे प्रेम है, जो हत्यका लोभी है, वह भगवान्ते प्रेम कर ही कैसे सकता है! बैच्नावोंके टिये अदैताचार्य-जीका पर पर्मशाला ही नहीं किन्तु निःग्रुल्क मोजनात्य भी मा !जो भी आये जवतक रहना चाहे आचार्यके घर पड़ा रहे। आचार्य सल्कार-पूर्वक उठे लिलाते-पिलाते थे। इस उदार वृत्तिके कारण आचार्यपर करने की हो गया था।

उनके यहाँ बाउछ विश्वास नामका एक मृत्य या । आचार्यक चरणोंमें उसकी अनन्य भद्धा थी और यह उनके परिवारकी सदा तन-मनसे खेवा किया करता या । यह आचार्यके साय-साय पुरी भी जाया करता या । आचार्यको हृदयका संकोच होता है, इससे उसे मानसिक दुःख होता या, उनके उत्तर कुछ श्रृष्ण भी हो गया है, इसका उसे स्वयं ही सोच या ! पुरीमे उसने प्रशुक्त इतना अधिक प्रमान देखा । महाराज प्रतापक प्रमान देखा । महाराज प्रतापक प्रतापक प्रतापक करनेके लिये तत्वर रहते थे । विश्वासने से और सुक्तापक उनकी प्रतिक आसाका पालन करनेके लिये तत्वर रहते थे । विश्वासने सोचा—महाराजने ही आचार्यक श्रृणपरियोधके लिये वर्षो न कहा जाय ! यदि महाराजके कार्नोतंक यह बात पहुँच गयी तो सदाके लिये इनके क्ष्यका सुदृह प्रवस्थ हो जायगा। !' यह सोचकर

उराने आचार्यंते छिपकर स्वयं जाकर महारान प्रतापरुद्रजीको एक प्रार्थनापत्र दिया। उसमें उसने आचार्यको साक्षात् ईश्वरका अवतार बताकर उनके ऋणपरिशोध और ब्ययका सायी प्रबन्ध कर देनेकी प्रार्थना की।

महाराजने वह पत्र प्रभुके पास पहुँचा दिया । पत्रकी पदते ही प्रभ आश्चर्यचिकत हो गये । उनके प्रभावका इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, यह सोचकर उन्हें विश्वासके ऊपर रोप आया । उसी समय गोविन्दको बुलाकर प्रभुने कठोरताके साथ आज्ञा दी---भोविन्द ! देखना आजसे बाउल विश्वास इमारे यहाँ न आने पावे । यह इमारे और आचार्यके नामको बदनाम करनेवाला है ।' गोविन्द सिर नीचा किये हुए चुपचाप लीट गया । उसने नीचे जाकर ठहरे हुए भक्तोंसे कड़ा । भक्तोंके द्वारा आचार्यको इस बातका पता लगा । वे जल्दीसे प्रमुके पात दौड़े आये और उनके पैर पकड़कर गद्गद कण्ठसे कहने लगे----प्रभो ! यह अपराध तो मेरा है । बाउलने जो भी कुछ किया है। मेरे ही लिये किया है। इसके लिये उसे दण्ड न देकर मुझे दण्ड दीजिये । अपराधके मूल कारण तो हमीं है । महाप्रम आचार्यकी प्रार्थनाकी उपेक्षा न कर सके। आचार्यके अवतारी होनेमे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु अवतारी होकर क्षुद्र पैसोंके लिये विपयी पुरुपोंसे प्रार्थना की जाय यह अवतारी पुरुपोंके लिये महान् कल्डकी बात है। आवश्यकता पड़नेपर याच्या करना पाप नहीं है। किन्तू अवतारपनेकी आहमें द्रव्य माँगना महापाए है। वेचारा बावला बाउल क्या जाने। उस अग्निक्षित नौकरको इतनी समझ कहाँ, उसने तो अपनी तरफसे ं अच्छा ही समझकर यह काम किया था। प्रभुने अज्ञानमें किये हुए उसके अपराधको क्षमा कर दिया और भविष्यमें फिर ऐसा कभी न करनेके लिये उसे समझा दिया ।

#### गोपीनाथ पट्टनायक सूलीसे बचे

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुपं परम्॥क्ष

(श्रीमद्रा०२ । ३ । १०)

पाठकहुन्द राय रामानन्दजींक विता राजा भयानन्दजींको तो भूटे ही न होंगे । उनके राय रामानन्द, गोपीनाय पहनायक और वाणीनाय आदि पाँच पुत्र थे, जिन्दें प्रमु पाँच पाण्डवाँकी उपमा दिया करते थे और भवानन्दजींका पाएं कहकर सम्मान और सन्तार किया करते थे । वाणीनाय तो सदा प्रमुक्ती ही सेवामे रहते थे । राय रामानन्द पहले विद्यानन्तरारेंक शासक थे, पीडिले उस कामको छोड़कर ने सदा पुरीमें ही प्रमुक्त पादपजींके सत्तिक टिनवास किया करते थे और महाममुक्ती निरन्तर शीकृष्ण-कथा अवण कराते रहते । उनके छोटे भार्र गोपीनाथ पहनायक प्याल जाख्या दण्डवाट' नामक उद्दीसा राज्यान्तर्गत एक प्रान्तके शासक थे । ये बड़े शीकीन थे, इतका रहन-सहन, ठाट-बाट सव राजवी दंगका ही था । यन पाकर जिस प्रकार प्रायः छोण विषयी वन जाते हैं, उसी प्रकारके थे विषयी सो ने हुए थे । विषयी छोणोंकी इन्छा वर्षमुक्त अपिक समार ती है, उसमें पनस्ती हैंचन कितना भी क्यों ने डाट दिया आय उसकी दृति नहीं होती । तभी तो विषयी पुरुषोंको शासकरोंने अविधासी

चाहे तो निष्काम मानसे, चाहे सन्पूर्ण सांसारिक मुखाँका रच्छाते
 व्यवस मोश्रकी ही रच्छाते मुक्तिमान् पुरुषको सर्वदा तीत्र मितियोगसे उन
 परम पुरुष श्रीरूचाठी [नामसरण, संबीनंन और ठीका-मध्यस्यी यशोदारा]
 व्यासमा करते रहना चाहिते।

कहा है। विषयी छोगोंके बचनोका कभी विश्वास न करना चाहिये। उनके पास कोई धरोहरकी चीज रखकर फिर उसे प्राप्त करनेकी आधा व्यर्थ है। विषय होता ही तब है जब हृदयमें अधिवेक होता है और अधिवेकमें अपने-पराये या हानि-छाभका ध्यान नहीं रहता । इसिव्ये विषयी पुरुष अपनेको तो आपत्तिके जालमें फँसाता ही है साथ ही अपने संसर्गियोंको मी सदा हुई। पहुँचाता रहता है। विषयियोंका संसर्ग होनेसे किसे हुई। नहीं हुआ है ! इसीव्ये नीतिकारोंने कहा है—

युर्वृत्तसंगतिरमर्थंपरम्पराया

हेतुः सतां भवति किं वचनीयमत्र।

**छद्वेश्वरो हर**ति दाशरथेः कल्प्रं

प्राप्नोति थन्धनमसौ किल सिन्धुराजः ॥ '

·इसमें विशेष कहने-सुननेकी बात ही क्या है ? यह तो सनातनकी रीति चली आयी है कि विषयी पुरुषोंसे संसर्ग रखनेसे अच्छे पुरुषोंको भी क्रेश होता ही है। देखो, उस विषयी रावणने तो जनकमन्दिनी सीताजी-का हरण किया और बन्धनमें पड़ा बेचारा समद्र ।' साथियों-के दु:ख-सुखका उपभोग सभीको करना होता है । वह सम्बन्धी ही नहीं जो मुखमें सम्मिलित रहता है और दुःखमें दूर हो जाता है। किन्त एक बात है। यदि खोटे पुरुपोंका सौभाग्यवश किसी महापुरुपसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध हो जाता है तो उसके इहलोक और परलोक दोनों ही सधर जाते है। साधपूरुष तो सदा विषयी पुरुषोंसे दर ही रहते हैं, किन्त विषयी किसी भी प्रकारसे उनके शरणापत्र हो जाया तो फिर उसका बेड़ा पार ही समझना चाहिये । महापुरुपोंको यदि किसीके दुःखको देख-कर दुःख भी होता है तो फिर वह उस दुःखसे छूट ही जाता है। जब संसारी दुःख महापुरवीकी तनिक-सी इच्छाते छुट जाते हैं। तब श्रद्ध हृदयसे और भद्धामित्तपूर्वेक जो उनकी शरणमें जाता है उसका कल्याण तो होगा ही-

८ श्रीश्रचितन्य-चरितावली खण्ड ५

इसमें कहना ही क्या ! राजा मयानन्दजी द्युद्ध हृद्यसे प्रमुके भक्त थे । उनके पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक महान् विषयी थे । पिताका महाग्रमुके साथ सम्बन्ध था । इसी सम्बन्धते उनका प्रमुके साथ योहा-बहुत सम्बन्ध था । इस सम्बन्धति सम्बन्धति सम्बन्ध-संसर्गके ही कारण वे स्लीपर चढ़े हुए भी वच गये । महापुरुगोंकी महिमा ऐसी ही है ।

गोपीनाय एक प्रदेशक शासक थे। समूर्ण प्रान्तकी आय उन्हींके पास आती यी। वे उसमेंसे अपना नियत वेतन रखकर शेप रुपयोंको राज-दरबारमें भेज देते थे। किन्तु विपयियोंमें इतना संयम कहाँ कि वे दुसरे-

के द्रश्यक्ष पराग करें ! हम बता ही चुके हैं कि, अधिवेकके कारण विपयी
पुरुगोंको अपने परायेका ज्ञान नहीं रहता । गोपीनाम पटनायक भी
राजकोपमें भेजनेवाले द्रश्यको अपने ही खर्चमें श्यय कर देते । इस
प्रकार उड़ीसाके महाराजके दो लाख रुपये उनकी ओर हो गये ।
महाराजने इनके अपने रुपये माँगे, किन्तु इनके पाल रुपये कहाँ ! उन्हें
तो वेश्या और कलारोंने अपना बना लिया । गोपीनामने महाराजके
प्रार्थना की कि, भीर पाल नक्द रुपये तो हैं नहीं । मेरे पाल ये रुपयीव
पांडे है, कुछ और भी सामान है, इसे जितनेमें समसें, ले लें, शेप रुपये
प्रे पीरिश्वीर देता रहूँ ता ! महाराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और
वोहोंकी की मता निश्चय करनेके निमित्त अपने एक लड़केको भेजा ।
वह राजकुमार बड़ा बुदिमान था, उसे घोड़ोंकी खून परल थी।
यह अपने दश-सीध नौकरींके साथ घोड़ोंकी कीमता निश्चय करने वहाँ

धोर्डोकी कीमत निश्चय करनेके निमित्त अपने एक छड़केको भेजा ।

बह राजकुमार बड़ा बुद्धिमान था, उसे घोड़ोंकी खूब परल थी,
वह अपने दस-वीस नौकरोंके साथ घोड़ोंकी कीमत निश्चय करने वहाँ
गया। राजकुमारका खभाव या कि वह अपको सिर करके वार-वार
इचर-उपर मुंद किरा-किराकर वार्ते किया करता था। राजपुत्र था, उसे
अपने राजपाट और अधिकारका अभिमान था, इसल्ये को, उसे
सामने बोखतातक नहीं था। उसने वार्तो और घोड़ोंको देख-भाठकर मूल निश्चय करना आरम्म किया। जिन्हें गोगिनाय दो-वार हजारके

मृत्यका समझते थे, उनका उसने बहुत ही योड़ा मृत्य बताया । महाराज गोपीनायको मवानन्दर्जीक सम्बन्धये पुत्रकी मॉर्ति मानते थे, इसलिये ये बड़े डीट हो गये थे। राजपुत्रीको वे कुछसमझते ही नहीं थे। जब राजपुत्रने दो-चार घोड़ोंका ही इतना कम मृत्य लगाया, तब गोपीनायथे न रहा गया । उन्होंने कहा--धीमन् ! यह तो आप यहुत ही कम मृत्य लगा रहे हैं!

राजपुत्रने कुछ रोपके साथ कहा--- 'तुम नया चाहते हो, दो लाख रुपये इन घोड़ोंमें ही बेबाक कर दें ? जितनेके होंगे उतने ही तो लगावेंगे।'

गोपीनायने अपने रोपको रोकते हुए कहा-श्रीमन् ! योहे बहुत बहिया नस्टके हैं। इतना मूल्य तो इनके लिये बहुत ही कम है।'

इस बातसे कुछ कुमित होकर राजपुत्रने कहा—प्युनियामरके रही घोड़े इफट्ठे फर रखे हैं और चाहते हैं हन्हें ही देकर दो लाल हपयोंसे वेबाक हो जायें । यह नहीं होनेका । घोड़े जितनेके होंगे, उतनेके ही लगाये जायेंगे।'

राजप्रधादमात मानी गोपीनाथ अपने इस अपमानको सहन नहीं कर सके । उन्होंने राजपुत्रकी उपेक्षा करते हुए धीरेके व्यंगके स्वरमें कहा—'कम-से-कम मेरे ये घोड़े तुम्हारी तरह उपर मुँह उठाकर इथर-उधर तो नहीं देखते ।' उनका माथ था कि तुम्हारी अपेक्षा घोड़ोंका मूह्य अधिक है ।

आस्मयमानी राजपुत्र इस अपमानको सद्दन नहीं कर सका। बह क्षोषके कारण जलने लगा। उस समय तो उसने, कुछ नहीं कहा। उसने -सोचा कि यहाँ हम कुछ कहें तो थात बढ़ जाय और न जाने महाराज उसका क्या अर्थ लगावें। शासनमें अभी हम स्वतन्त्र नहीं हैं, यही सोच-कर बह बहाँसे चुपचाप महाराजके पास चला गया। बहाँ जाकर उसने गोपीनायकी बहुत-छी शिकावतें करते हुए कहा— 'पिताजी ! वह तो महा-विषयी है। एक भी पैशा देना नहीं चाहता । उछटे उछने मेरा घोर अपमान किया है। उसने मेरे छिये ऐसी बुरी बात कही है। जिसे आपके सामने कहनेमें मुझे छजा आती है। छुन लोगोंक सामने वह मेरी ऐसी निन्दा कर जाय ! नीकर होकर उसका ऐसा भारी शाहस ! यह स्व अपमकी ही दीछका कारण है। उसे जबक बांगपर न चहाया जायगा त्यतक रुपये वस्छ नहीं होंगे। आप निश्चय समझिये।'

महाराजने सोचा—पहमें तो रुपये मिछने चाहिये। सचसुच जव-तक उसे भारी भय न दिखाया जायगा, तवतक वह रुपये नहीं देनेका। एक वार उसे चागपर चढ़ानेकी आज्ञा दे दें। सम्भव हे इस भयते रुपये दे दे। नहीं तो पीछे उसे अपनी विशेष आज्ञासे छोड़ देंगे। भयानन्दकं पुत्रको भए। इस दो लाख रुपयोंके पीछे चांगपर योड़ ही चढ़वा सकते हैं। अभी कह दें, इससे राजकुमारका क्रोप भी शान्त हो जायगा और रुपये भी पम्भवतया मिछ ही जापँगे। 'यह सोचकर महाराजने कह दिया—'अच्छा भाई, वहीं काम करी, जिससे उससे स्पर्थ मिछें। चढ़वा दो उसे चागपर।'

वह, फिर क्या था ! राजपुत्रने कौरन आजा दी कि गोपीनायको यहाँ वॉधकर लाया जाय । क्षणमरमे उत्तकों आजा पालन की गयी । गोपीनाथ 'जाँपकर लायो को समीप सहें किये गये । अब पाठकांको जागका भी परिचय करा दें कि यह चाग क्या चाह है। अक्लग्रें चाग पर माने दिना ही अक्लग्रें चाग पर माने दिना ही अक्लर्स है कि पूर्ण गुरामें होकर हाली जाती है और सिर्में होकर पाल किलाल ही और सिर्में होकर पार किलाल हो जाती है । इसके अक्ट्री माण गहीं निकल्ते—चहुत देरमें तहप-तहपकर माण निकलते हैं। चाग उसके कुछ सुलकर माणनायक किया है। एक यहा-सा मन्न होता है। उस मन्नके नीचे भागमें

तीश्य धारवात्या एक. बहुत बड़ा खड्ग ट्या रहता है। उस मञ्जपरसे अपराधीको इस ढंगसे फेंकते हैं कि जिससे उसपर गिरते ही उसके प्राणोंका अन्त हो जाय। इसीका नाम 'चाग चढाना' है। बड़े-बड़े अपराधियोंको ही चांगपर चढ़ाया जाता है।

गोपीनाय पहनायक चांगपर चढ़िय जायेंगे —हस यातेका हहा चारों ओर फैल गया । सभी छोगोंको इस यातेस महान् आक्षयें हुआ । महाराज जिन राजा मवानन्दको अपने पिताके समान मानते थे, उनके पुत्रको वे चांगपर चढ़ा देंगे, सब्दुचं इन राजाओंके चित्रकी यात समझी नहीं जाती, ये क्षणमरमें महाराज हैं और एलमरमें हुद । इनका कोई अपना नहीं । ये सब कुछ कर सकते हैं । इस मकार माँति माँतिकी वातें कहते हुए सैकड़ों पुरुप महाममुके द्राराणाय हुए और सभी हाल मुनाकर ममुंत उनके अपराध क्षमा करा देनेकी प्रार्थना करने छो।

अभुने फहा---भाई ! में कर ही क्या एकता हूँ ! राजाकी आशाका टाल ही कीन सकता है ! ठीक ही है। विषयी लोगोंको ऐसा ही दण्ड मिल्ना चाहिये । जब वह राजद्रव्यको भी अपने विषय-भोगमे उड़ा देता है तो राजाको उससे क्या लाम ! दो लाल रुपये कुल कम तो होते ही नहीं । जैसा उसने किया, उसका परल भोगे । में क्या करूँ !

मयानन्दजीके संगै-सम्बन्धी और स्तेही प्रमुखे मॉलि-मॉलिकी अनुनव-विनय करने होंगे। प्रमुने कहा—माई में तो मिश्रुक हूँ, गाँव मेरे पास दो लाख रुपये होते तो देकर उसे छुड़ा छाता, किन्तु मेरे पास तो दो कीड़ी भी नहीं। में उसे छुड़ा के कैसे ? हम छोग जगवापशीमें जाकर प्रार्थना, करो, वे दीनाताय हैं, सबकी प्रार्थनायर अगवश बी

इतनेमें ही बहुत-छे पुरुष प्रमुके समीप और भागते हुए आये। उन्होंने संबाद दिया कि भ्ययानन्द, वाणीनाच आदि सभी परिवारके होगोंको राजकर्मचारी बाँधकर हिये जा रहे हैं।'

सभी लोगोंको आश्चर्य हुआ। भवानन्दर्जीके बन्धनका समाचार सुनकर तो प्रमुके सभी विरक्त और अन्तरङ्ग मक तिलमिला उठे । स्वरूप-दामोदरजीने अधीरताके साथ कहा-- प्रभो ! भवानन्द तो सर्पारवार आपके चरणोंके सेवक हैं उनको इतना दःख क्यों ! आपके कृपापात्र होते हुए भी वे वृद्धावस्थामें इतना क्लेश सहैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता । इससे आपकी भक्तवत्सलताकी निन्दा होगी ।'

महाप्रमुने कुछ प्रेमयुक्त रोपके स्वरमें कहा-स्वरूप ! तम इतने समझदार होकर भी ऐसी बच्चोंकी-सी वार्ते कर रहे हो १ तुम्हारी इच्छा है कि मैं राजदरवारमें जाकर भवानन्दके हिये राजाने प्रार्थना करूँ कि वे इन्हें मुक्त कर दें ! अच्छा, मान हो में जाऊँ भी और कहूँ भी और राजाने कह दिया कि आप ही दो लाख रुपये दे जाइये, तब में क्या उत्तर दूँगा ! राजदरवारमें साधु-ब्राझणोंको तो कोई घास-फूँगकी तरह भी नहीं पूछता ।'

स्वरूप गोस्वामीने कहा--- आपसे राजदरबारमें जानेके लिये कहता ही कौन है ? आप तो अपनी इच्छामात्रते ही विश्व-ब्रह्माण्डको उलट-पुलट कर सकते हैं। फिर भवानन्दको स्परिवार इस दःखसे बचाना तो साधारण-सी बात है। आपको बचाना ही पढ़ेगा, न बचावें तो आपकी भक्तवत्पटता ही झुठी हो जायगी। वह झुठी है नहीं। भवानन्द आपके भक्त हैं और आप भक्तवत्मल हैं। इस बातमें तो किसीको सन्देह ही नहीं।'

राजदरबारमें चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था । सभीके मुखोंपर गोपीनायके चांगपर चढ्नेकी ही बात थी । सभी इस असम्भव और

अद्युत पटनाके कारण भवमीतन्ते प्रतीत होते ये ! समाचार पाकर महाराजके प्रधान मन्त्री चन्दनेश्वर महाराजके प्रधान मन्त्री चन्दनेश्वर महाराजके प्रधान महाराजके प्रधान मन्त्री चन्दनेश्वर महाराजके प्रधान ! यह आपने कैंगी आशा दे दी ! मयानन्दके पुत्र गोपीनाथ पटनायक तो आपके माई- के समान हैं । उन्हें आप प्राणदण्ड दिखा रहे हैं, तो भी दे दाल क्रपोंके ऊपर ! वे यदि देनेते इन्कार करें तो भी कैता करना उचित या! किन्द्र वे तो . देनेको तैयार हैं । उनके घोड़े आदि उचित मृत्यपर है खियो जाँग, जो शेप रहेगा, उसे वे पीरे-धीर देते रहेंगे।

महाराजकी खर्य इच्छा नहीं यी। महामन्त्रीकी बात सुनकर उन्होंने कहा—अञ्ची बात है। मुझे इस बातका क्यापता ! यदि ये सपये देना चाहते हैं, तो उन्हें छोड़ दो। मुझे तो स्पर्योंने काम है उनके माण लेनेसे मुझे क्या लाम !

महाराजकी ऐसी आजा मिलते ही उन्होंने दरवारमें जाकर गोपी-नायजीको स्परिवार सुक्त कर देनेकी आजा लोगोंको सुना दी। इस आजाको सुनते ही लोगोंके हर्पका ठिकाना नहीं रहा । क्षणभरमें ही बहुत-से मनुष्य इस सुस्वद संवादको सुनानेके निमन्त प्रसुके पास पहुँचे और समी एक स्वरसे कहने लगे—प्रमुने गोपीनायको चांगसे उत्तरवा दिया।

मसुने कहा—'यह सब उनके विताकी भक्तिका ही फल है। जगन्नाय-जीने ही उन्हें इस विपक्तिसे बचाया है।'

होगोंने कहा— भवानन्दनी तो आपको ही सर्वस्व समसते. हैं और वे कह भी रहे हैं कि महामधुकी ही कुगाउँ हम इस विपक्षिते बच सके हैं। प्रभुने होगोंसे पूछा---(चांगके समीप खड़े हुए भवानन्दजी) उस समय क्या हाल या ?'

होगोंने कहा—प्रभो ! उनकी बात कुछ न पृष्टिये ! अपने पुत्रव नागपर चंदे देखकर भी न उन्हें हुये या न विचाद ! वे आनन्दके सीह प्रभग गढद होकर—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

~~इस मक्षानन्त्रका जप कर रहे थे । दोनों, हायोंकी उँगल्यिके पोरांसे वे मन्त्रकी संख्याको गिनते जाते थे ! उन्हें आपके ऊपर हद विश्वास था |

प्रभुने कहा—पत्र पुरुयोचम भगवान्की कृया है। उनकी भगवत्-भक्तिका ही फल है कि, इतनी भयद्वर विपविषे सहजमें ही छुटकारा मिल गया, नहीं तो राजाओंका क्रीच कभी निष्कल नहीं जाता।'

इतनेमें ही भवानन्दर्जी अपने पाँचों पुत्रोंको धाय दिये हुए प्रमुक्ते दर्शनोके थिये आ पहुँचे। उन्होंने पुत्रीके चहित ममुके पादपकों में साहांग प्रणाम किया और गहूद क्युटेंचे दीनतांके साथ वे कहने द्या—पहे द्यालंगे! हे मतकत्वलंख !! आपने ही हमारा इस मयद्वर विपत्तिचे उद्धार किया है। प्रममें! आपकी असीम कृपाके विना ऐसा असमभय कार्य कभी नहीं हो सकता कि चांगपर चंद्रा हुआ ममुष्य फिर जीवित ही उत्तर आये!

प्रमु उनकी भगवद्धतिकी प्रयंश करते हुए कहने हमे—पहले समझा दो, अब कभी ऐसा काम न करे। राजाके पैरेको कभी भी अपने खर्चमें न हाये।' इस प्रकार समझा-बुझाकर प्रमुने' उन सब पिता-पुज्जे-को बिदा किया। उसी समझ काशी मिश्र भी आ गहुँचे। प्रमुको प्रणाम करके।' उन्होंने कहा-प्रभो ! आज आपकी कृपाते ये पिता-पुत्र तो खुब विपत्तिसे बन्दे ।

प्रभुने कुछ खिन्नता प्रकट करते हुए कहा---(मिश्रजी ! क्या यताऊँ ? में तो इन विषयी लोगोंक संसर्गसे यहा दुखी हूँ । में चाहता हूँ, इनकी कोई बात मेरे कानोंमें न पड़े । किन्तु जब यहाँ रहता हूँ, तब लोग मुझसे आकर कह ही देते हैं। सुनकर मुझे बलेश होता ही है। इसलिये परी छोडकर अब में अलालनायमें जाकर रहुँगा । वहाँ न इन विपयी टोगोंका संसर्ग होगा और न ये बातें सुननेमें आर्वेगी।

इसमें तो ऐसी बार्ते होती ही रहती हैं। आप किस-किसका शोक करेंगे ? आपरे क्या, कोई कुछ भी करें । आपके भक्त तो सभी विपयत्यागी वैरागी हैं। रघुनायदासजीको देखिये सब कुछ छोड़-छाड़कर क्षेत्रके दुकड़ोंपर निर्वाह करते हैं । रामानन्द तो पूरे संन्यासी हैं ही ।'

मिश्रजीने कहा-- आपको इन वार्तीसे क्या ? यह तो संसार है।

प्रमने कहा-धारे कैसा भी वयों न हो। अपना कुछ सम्बन्ध रहनेसे दु:ख-सुख प्रतीत होता ही है । ये विषयी ठहरे विना रुपया सुराये मार्नेगे नहीं। महाराज फिर इन्हें चांगपर चढावेंगे। आज वच गये तो एक-न-एक दिन फिर यही होना है।'

मिश्रजीने कहा—'नहीं, ऐसा नहीं होगा । महाराज भवानन्दजीको बहुत प्यार करते हैं।' इसके अनन्तर और भी बहुत-सी बातें होती रहीं। अन्तमे काशी भिश्र प्रभुकी आज्ञा लेकर चले गये।

महाराज प्रतापस्त्रजी अपने कुलगुर श्रीकाशी मिश्रके अनन्य भक्त में । प्रशिमें जब भी वे रहते, तभी रोज उनके घर आफर पैर दबाते ये। मिश्रजी भी उनसे अत्यधिक स्नेह मानते थे। एक दिन रात्रिमें

महाराज आकर मिश्रजीके पैर द्याने 'छगे । बार्तो-ही-बार्तोमें 'सिश्रजीने

प्रमुने लोगोंसे पूछा—'चागके समीप खड़े हुए भवानन्दवीका उम समय क्या हाल या ?"

होगॉने कहा—प्रमो ! उनकी यात कुछ न पृष्टिये । अपने पुत्रको चागपर चढ़े देखकर भी न उन्हें हुएं या न विचाद । वे आनन्दके सहित प्रमम गढद होकर—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

--इस महामन्त्रका जप कर रहे थे। दोनों, हामॉकी उँगलियोंके पोरोंसे ये मन्त्रकी संख्याको गिनते जाते थे ! उन्हें आपके ऊपर हद विश्वास था।

मधुने कहा—'सब पुरुगोत्तम भगवानुकी कृता है। उनकी भगवत्-भक्तिका ही फल है कि, इतनी भयद्वर विपक्ति सहजमें ही सुरुकारा मिल गया, नहीं तो राजाओंका क्रोथ कभी निष्फल नहीं जाता।'

रतनेमें ही भवानन्दन्नी अपने पाँचों पुत्रोंको वाय लिये हुए प्रमुक्ते दर्शनोंके लिये आ पहुँचे। उन्होंने पुत्रोंके सहित प्रमुक्ते पादपद्मांमे साहांग प्रणाम किया और गद्भद कृष्ठिंगे दीनतांके साथ ये कहने लगे—मह दवाले। है मक्तवत्वक !! आपने ही हमारा इव भयद्भर विपिधि उद्धार किया है। प्रमां ! आपकी असीम कृपांके बिना ऐसा अवस्थव कार्य कथी नहीं हो सकता कि चौगपर चढ़ा हुआ मनुष्य फिर जीवित ही उतर जाये!

प्रभु उनकी भगवद्गतिकी प्रशंधा करते हुए कहने रुगे—'इसे समझा दो, अब कमी ऐसा कामन करे। राजाके पैसेको कमी मी अपने सर्वमें न रुपि।' इस प्रकार समझा-सुझाकर प्रभुने उन स्व पिता-पुत्रों-को विदाकिया। उसीसमर कार्या मिश्र भी आ पहुँचे। प्रमुको प्रणाम करके गोपीनाथ पट्टनायक स्वर्शिसे बचे ४५ ं उन्होंने कहा—'प्रमो ! आज आपकी कृताने वे पिता-पुत्र तो खूब

विपत्तिसे बचे ।

मश्रने कुछ विषयता पकट करते हुए कहा—'मिश्रजी ! क्या यताऊँ ? मैं तो हनः विषयी लोगोंके संस्तरित बड़ा दुली हूँ । मैं चाहता हूँ, इनकी कोई बात मेरे कानोंमें न पड़े । किन्तु जब यहाँ रहता हूँ, तब लोग सबसे आकर कह ही देते हैं । सुनकर मुझे स्लेश होता ही है, इसलिये पुरी लोइकर अब मैं अलालनाथमें जाकर रहूँगा। वहाँ न इन विषयी लोगोंका संसर्ग होगा और न ये बात सुननेमें आवेगी।'

भिश्रजीने कहा—स्थापको इन वार्तोस क्या ? यह तो संसार है। इसमें तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। आप किस-किसका शोक करेंगे ? आपसे क्यां। कोई कुछ भी करें! आपके मक्त तो सभी विपयत्यागी वैरागी हैं। रसुनायदासजीको देखिये सब कुछ छोड़-छाइकर क्षेत्रके दुकड़ॉगर निर्वोह करते हैं। रामानन्द तो पूरे संन्यासी है ही।

मसुने कहा—प्लाहे कैसा भी वर्षों न हो। अपना कुछ सम्बन्ध रहनेंचे दुःख-सुख प्रतीत होता ही है। ये विषयी ठहरे, विना रुवया सुराये मानेंगे नहीं, महाराज फिर इन्हें चांगपर चढावेंगे। आंत्र बच गये तो एक-ग-एक दिन फिर यही होना है।?

रहीं। अन्तमें काशी मिश्र प्रमुक्ती आजा लेकर चले गये।

महाराज मतापरहूजी अपने कुछगुर श्रीकाशी मिश्रक अनन्य भक्त

थे। पुरीमें जब भी वे रहते, तभी रोज उनके पर आकर पैर दमाते

थे। मिश्रजी भी उनके अत्यधिक स्तेह मानते थे। एक दिन राजिमें

महाराज आकर मिश्रजीके पैर दमाने लगे। बार्तो ही-बार्तोमें मिश्रजीने

प्रसंग छेड़ दिया कि महाप्रभु तो पुरी छोड़कर अब अलालनाम जान चाहते हैं।

वैरोको पकड़े हुए सम्प्रमके साथ महाराजने कहा-- 'क्यों। क्यों उन्हें यहाँ क्या कष्ट है ! जो भी कोई कष्ट हो उसे दूर कीजिये ।

आपका सेत्रक सब प्रकारसे स्वयं उनकी सेवा करनेको उपस्थित हैं।' मिश्रजीने कहा- उन्हें गोपीनायवाली घटनासे बड़ा कप हुआ है वे कहते हैं, विषयियोंके संसर्गमें रहना ठीक नहीं है।?

महाराजने कहा-- श्रीमहाराज ! मैंने तो उन्हें धमकानेके लिये ऐसा किया या । वैसे भवानन्दजीके प्रति मेरी वडी श्रद्धा है । इस छोटी सी बातके पीछे प्रभु पुरीको क्यों परित्याग कर रहे हैं। दो लाख रुपयोंकी कौन-सी बात है ! में रुपयोंको छोड़ दूँगा । आप जैसे भी बने

तैसे प्रमुको यहीं रखिये। मिश्रजीने कहा---'रुपये छोड्नेको वे नहीं कहते। रुपयोंकी बात मुनकर तो उन्हें और अधिक दु:ख होगा। वैसे ही ये इस झंझटसे दूर रहना चाहते हैं। कहते हैं-परोज-रोज यही झगड़ा चलता रहेगा।

गोपीनाय फिर ऐसा ही करेगा ।' महाराजने कहा-- ध्याप उन्हें रुपयोंकी बात कहें ही नहीं । गोपीनाय तो अपना ही आदमी है। अब झगड़ा क्यों होगा ! मैं उसे

समझा दूँगा। आप महाप्रभुको जाने न दें। जैसे भी रख सकें अनुनय-विनय और प्रार्थना करके उन्हें यहीं रखें ।'

महाराजके चले जानेपर दूसरे दिन मिश्रजीने सभी बातें आकर प्रमुखे कहीं । सब बार्तोको सुनकर प्रमु कहने लगे—'यह आपने क्या किया ! यह तो दो छाल रुपये आपने मुझे ही दिलवा दिये । इस राज-

प्रतिग्रहको छेकर मैं उलटा पापके भागी बना ।'

मिश्रजीने सभी बातें प्रभुक्ते समझा दीं । महाराजके शील, खभाव, एता और सद्गुणीकी प्रशंसा की । प्रभु उनके भक्तिभावकी बातें गुनकर सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अलालनाथ जानेका विचार परियाग हर दिया ।

इधर महाराजने आकर गोपीनाधजीको बुलाया और उन्हें पुत्रकी

गैंति समझाते हुए कहने लगे—'देखो, इस मकार व्यर्थ व्यय नहीं

ग्रेना चाहिये। तुमने निना पूछे इतने रुपये खर्च कर दिये इसलिये हमें कोध

मा गया। जाओ, वे स्पये माफ किये। अब फिर ऐसा काम कभी भी

क्रिया। विद इतने नेतनसे तुम्हारा काम नहीं चलता है, तो इमसे

ग्रेना चाहिये या। अवतक तुमने यह बात हमसे कभी नहीं कही।

प्रावते इमने तुम्हारा बेतन भी दुगुना कर दिया। इस प्रकार दो कास्य

प्यये माफ हो जानेपर और बेतनं भी दुगुना हो जानेसे गोपीनाधजीको

रिस मसत्रता हुई। उसी समय वे आकर प्रमुक्त पैरोंमे पढ़ गये और

रितं-रोते कहने लये—प्रमों! मुझे अब अपने चरणोंकी शरणमें लीजिये।

अब सुझे इस वियय-जालसे छुड़ाइये।

मशुने उन्हें प्रेमपूर्वक आल्ङ्किन किया और फिर कभी ऐसा काम न करनेके लिये कहकर विदा किया।

जय महापुष्योंकी तिनिक्षनी कृषा होनेपर गोपीनाथ वरिष्यार सूलीसे बच गये, दो लांख रुपये माफ हो गये, वेतन दुगुना हो गया और पहलेसे मी अधिक राजाके प्रीतिभाजन बन गये, तव जो अनन्यभावने महापुष्योंके वरणोंकी नेया करते हैं और उनके कपर जो महापुष्योंकी कृषा होती है, उन कृषाके फल्का तो कहना ही क्या है उस कृषाने तो फिर मनुष्यका कृष संसारने ही सम्बन्ध सूट जाता है। वह तो फिर सर्वतोमानेन ममुका ही हो जाता है। धन्य है ऐसी कृपालताको !

### श्रीशिवानन्द सेनकी सहनशीलता

न भवति भवति च न विरं

भवति चिरं चेत् फले विसंवादी । कीपः सरवरपाणां

ત્રવઃ સહુદ્ધાળા તુલ્યઃ સ્તેફેન

स्नेहेन मीचानास्॥श्र (सु०र०मी०४९।१०।१०७)

पहले तो महापुरुर्गेको कोच होता ही नहीं है। यदि किमी पिरोप कारणवरा कोच हो भी जाय तो वह खायी नहीं रहता, हाणभरमें ही शान्त हो जाता है। यदि कोई ऐसा ही भारी कारण आ उपस्थित हुआ और महापुरुर्गेका कोच कुल कारतक बना रहा तो उचका परिणाम सुखकारी ही होता है। महापुरुर्गेका बड़ा भारी कोच और नीच पुरुर्गेका अस्पिक स्नेह दोनों बरावर ही हैं। यदिक कुपुरुर्गेक प्रेमणे करपुरुगेंका अस्पिक स्नेह दोनों बरावर ही हैं। यदिक कुपुरुगेंक प्रेमणे करपुरुगेंका

सञ्जाकी क्रोध और नीच पुरशोको स्नेष्ट पहले तो होता हो नहीं,
 यदि होता भी है तो देखक नहीं उहरता, यदि देखक रहा भी तो फल उल्या

की होता है। इस प्रकार सत्पुरवीका कोप नीच पुरुवीके स्नेहके ही समान है।

क्षेप टाल दर्जे अच्छा है, किन्तु सत्पुरुपेंके क्रोधको सहन करनेकी शक्ति स्य किसीमें नहीं होती है। कोई परम भाग्यवान् क्षमाशील भगयद्भक्त ही महापुरुगोंके कोधको विना मनमें विकार लाये सहन करनेमें समर्थ होते हैं और इसीलिये वे संसारमें सुपराके मागी यनते हैं। क्योंकि शास्त्रोंमें <sup>भनुष्यका</sup> भूषण सुन्दर रूप बताया गया है। सुन्दर रूप भी तभी शोभा पाता है, जब उसके साथ सद्गुण भी हों । सद्गुणोंका भूषण शान है और शानका भृषण क्षमा है। 😥 चाई मनुष्य कितना भी बड़ा शानी क्यों न हो, उसमें कितने ही सद्गुण क्यों न हों। उसका रूप कितना भी गुन्दर क्यों न हो। यदि उसमें क्षमा नहीं है। यदि वह लोगोंके द्वारा कही हुई कड़वी बातोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन नहीं कर सकता तो उसका रूप, ज्ञान और सभी प्रकारके सद्गुण व्यर्थ ही हैं। क्षमावान, तो कोई विवानन्दजी रेनके समान लाखों-करोड़ोंमें एक-आध ही मिलेंगे । महात्मा शिवानन्दजी तो क्षमाके अवतार ही थे—इसे पाठक नीचेकी घटनासे समझ सर्वेते ।

पाठकोंको यह तो पता ही है कि, गौड़ीय भक्त रय-याजाको उपल्यस्य बनाकर प्रतिवर्ध व्येद्धके अन्तमें अपने स्त्री-यच्चोंके यद्दित श्री- कगलायपुरीमें आते ये और बरशातके चार मास विताकर अन्तमे अपने-अपने घरोंको टौट जाते थे। उन सबके लानेका, मार्गमें सभी प्रकारके मवत्य करनेका भार प्रभुने शिवानन्दजीको ही सौंप दिया या। वे भी प्रतिवर्ध अपने पाल्ये हजारों रुपये व्यय करके बड़ी सावधानीके साथ भक्तोको अपने साथ लाते थे। सबसे अधिक कठिनाई थाटोंपर उतरनेकी थी। एक-एक, दो-दो रुपये उतराई लेनेपर भी घाटवाले यात्रियोंको ठीक

नरस्यामरणं रूपं रूपस्थामरणं गुणः।
 गुणस्यामरणं द्यानं द्यानस्थामरणं द्या।।

समयपर नहीं उतारते थे। यशि महाप्रमुके देशस्यानी प्रभावके कारण गीरमखाँकी इतनी अधिक अमुविधा नहीं होती थी किर भी कोईकोई खोटी बुद्धिवाल घटवारिया दनने कुछ-न-कुछ अबंगा स्या ही देशा या। ये यहे सरक थे, सम्पूर्ण मखाँका मार इन्हींके उत्पर या। इतिस्ये घटवारिया। पहुले-यहल इन्हें ही पकड़ते थे।

एक बार नीटाचल आते समय पुरीके पास ही किसी घटवारियाने शिवानन्द सेनजीको रोक रखा। वे भक्तींके ठहरने और खाने-पीनेका कुछ भी प्रवन्ध न कर सके । क्योंकि घटवारियोंने उन्हें वहीं बैठा लिया या । इससे नित्यानन्दजीको उनके ऊपर बड़ा क्रोध आया । एक तो वे दिन-भरके भूखे थे, दूसरे रास्ता चलकर आये थे, तीसरे भक्तोंको निराधय भटकते देखनेसे उनका कोथ उमड पड़ा । वे सेन महाशयको भटी-बरी वार्ते सुनाने लगे, उसी क्रोधके आवेशमें आकर उन्होंने यहाँतक कह हाला कि 'इस शिवानन्दके तीनों पुत्र मर जायँ, इसकी धन-सम्पत्ति नाश हो जाय: इसने हमारे तथा भक्तोंके रहने और खाने-पीनेका कुछ भी प्रवन्ध नहीं किया ।' नित्यानन्दजीके कोधमे दिये हुए ऐसे अभिशापको सुनकर सेन महाशयकी पत्नीको अत्यन्त ही दुःख हुआ, वे फूट-फूटकर रोने लगीं। जब बहुत रात्रि बीतनेपर घाटवालों हे जैसे-तैसे पिण्ड छुड़ाकर शियानन्द-जी अपने बाल-बच्चोंके समीप आये तय उनकी धर्मपत्नीने रोते-रोते कहा--'गुताईने कुद्ध होकर हमें ऐसा भयद्वर शाप दे दिया है। हमने उनका ऐसा क्या विगाडा था ! अब भी ये तुद्ध हो रहे हैं, आप उनके पाछ न लायँ।

यिवानन्द्रजीने इटलाके साथ पत्नीकी बातकी अवदेवना करते हुए फहा---पपाली कहींकी ! त् उन महापुरुषकी महिमा क्या जाने ! मेरे तीनों पुत्र चाहे अभी मर जायें और धन-सम्पत्तिकी तो मुझे कुछ परया नहीं । यह तो स्व मुखाईकी ही है, वे चाहें तो आज ही सबको छीन हें । मैं अभी उनके पार जाऊँगा और उनके चरण पकड़कर उन्हें शान्त कहँगा। पह कहते हुए ये नित्यानन्दर्शीके समीप चले । उस समय भी नित्यानन्द-जीका क्रोच शान्त नहीं हुआ था। हृद्ध शिवानन्दर्शीको अमनी और आते देखकर उनकी पीडमें उठकर एक जोरोंचे लात मारी। सेन महाशयने कुछ भी नहीं कहा। उसी समय उनके टहरने और खाने-पीनकी समुचित व्ययस्था करके हाथ जोड़े हुए कहते लगे—पभ्मो ! आज मेरा जन्म सक्छ हुआ, जिन चरणोंकी रजके लिये इन्द्रादि देशता भी तरसते हैं यही चरण आपने मेरी पीउसे हुआये। मैं सचसुच कृतार्य हो गया। गुसाई ! अम्रानके कारण मेरा जो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें । मैं अपनी मूर्वतायरा आपको कुद्ध करनेका कारण बना—इस अपराधके लिये में लिवत हूं। ममो ! दुझे अपना सेवक समझकर मेरे समस्र अमराधोंको क्षमा करें और मुस्तर प्रक्षत्र हैं।?

शिवानन्दजीकी इतनी सहनशीलता, ऐसी क्षमा और ऐसी एकान्त निष्ठाको देखकर नित्यानन्दजीको इदय भर आया। उन्होंने जहदीसे उठकर शिवानन्दजीको गछेरे खगाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगे—'शिवानन्द! हुए हिं सनसुच प्रमुक्ते परम कृपापात्र बननेयोग्य हो। जितमें इतनी अधिक क्षमा है वह प्रमुक्त अवस्य ही अन्तरङ्ग भक्त यन सकता है।' सम्युच नित्यानन्दजीका यह आशीर्वाद फलीमूत हुआ और प्रमुने सेन महाशयके जगर अपार कृपा प्रदर्शित की। प्रमुने अपने उच्छिष्ट महामयादको शिवानन्दजीक सम्पूर्ण परिवारके स्थि निजवानेकी गोविन्दको स्वयं आहा दी। इनकी ऐसी ही तपस्याके परिणामस्तरूक तो कवि कर्णपूर-जैसे परम प्रतिमावान् महाकवि और मक्त इनके यहाँ पुत्रदूरिये उत्तर्श हुए।

नित्यानन्दजीका ऐसा वर्तांव शिवानन्दजी सेनके भगिनी-पुत्र श्रीकान्तको बहुत ही अहिचकर प्रतीत हुआ । वह युवक या, शरीरमें

युपावस्थाका नृतन रक्त प्रवाहित हो रहा था। इस बातसे उसने अपने मामाका धोर अपमान समझा और इसकी शिकायत करनेके निमित्त वह समी भक्तोंसे अलग होकर सबसे पहले प्रभुके समीप पहुँचा । विना बस्त उतारे ही वह प्रमुको प्रणाम करने छगा । इसपर गोविन्दने कहा--श्रीकान्त ! तम यह शिष्टाचारके विरुद्ध बर्ताव क्यों कर रहे हो ! अंगरखे-को उतारकर तब साराङ्ग प्रणाम किया जाता है । पहले वस्त्रोंको उतार लो। रास्तेकी यकान मिटा छो, हाय-पुँह घो छो, तब प्रभुके सम्मुख प्रणाम करने जाना ।' किन्तु उसने गोविन्दकी वात नहीं सुनी । प्रमु मी समझ गये, अवस्य ही कुछ दालमें काला है। इसलिये उन्होंने गोयिन्दसे कह दिया---'श्रीकान्तके लिये क्या शिष्टाचार और नियम, यह जो करता है ठीक ही है, इसे तुम मत रोको । इसी दशामें इसे बातें करने दो ।' इतना कड़कर प्रभु उससे भक्तोंके सम्बन्धमें बहुत-सी बार्ते पूछने छगे। पुराने भक्तोंकी बात पृछकर प्रभुने नवीन भक्तोंके सम्बन्धमें पूछा कि अवके बाल्भक्तोंमेरे कौन-कौन आया है ! प्रभुक्ते पीछे जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, वे भी अवके अपनी-अपनी माताओं के साथ प्रमुक्ते दर्शनोंकी उत्कष्ठांसे आ रहे थे । श्रीकान्तने सभी वर्चोका परिचय देते हुए शिवानन्दजीके पुत्र परमानन्द-दासका भी परिचय दिया और उसकी प्रखर प्रतिमा तथा प्रभुदर्शनोंकी उत्कण्डाकी भी प्रशंसा की । प्रभु उस बच्चेको देखनेके लिये लालायित-से प्रतीत होने छगे । इन सभी बातोंमें श्रीकान्त नित्यानन्दजीकी शिकायत करना भूछ ही गये । इतनेमें ही सभी मक्त आ उपस्थित हुए । मसुने सदाकी माँति अन सबका स्वागत-सत्कार किया और उन्हें रहनेके लिये ययायोग्य स्थान दिलाकर समीके प्रसादकी व्यवस्था करायी ।

# पुरीदास या कवि कर्णपूर

जयन्ति ते सुकृतिनो स्ससिद्धाः कवीश्वराः। नाम्ति येपां यशःकाये जरामरणजं भयम्॥छ ( मर्वहरिः नीतिः २४ )

कविता एक भगवद्द्य वस्तु है । जियके हृदयमें कमनीय कविता करनेकी कला विद्यमान है उसके लिये फिर राज्यसुलकी क्या अपेशा ? इन्द्रायन उत्तके लिये हुन्छ है । कियता गणिवकी तरह अग्याल करनेले नहीं आती, वह तो अलीकिक प्रतिभा है, किसी भाग्यवान् पुरुपको ही पूर्वजनमंक पुण्योंक फल्यत्स्य प्राप्त हो सकता है। किये वया नहीं कर सकता ? जिसे चाहे पातालमें पहुँचा करता ? जिसे चाहे पातालमें पहुँचा करता है । भोज, विकम-जैसे अर्थों-क्यों नहीं अर्थस्यों राहा हो गये, उनका कोई नाम क्यों नहीं जातता—इसलिये कि ये कालिदास-जैसे कविकुल्युटामणि महापुरुपके श्रद्धानाजन नहीं बन सके । योड़ी देखे लिये भगवान् रामकृष्णके अवतारीपनेकी यातको छोड़ दीजिये । सामान्य-हिंग्से केवल अपने प्रचण्ड दोर्बण्डवल्युटामणि वसाकृष्णके अवतारीपनेकी यातको छोड़ दीजिये । सामान्य-हिंग्से केवल अपने प्रचण्ड दोर्बण्डवल्ये कारण बली नहीं बन सके ।

उन प्रमुख्यमान् एसिस्य क्लीश्वरीकी जय हो। जिनके यहास्या
स्थिति अवस्य प्राप्त होनेवाले बुदाये तथा मरणका मय नहीं है । अया
निवर्णका यथायं स्थिर उसका सुयस हो है । उनका सुयस सदा अमर दना
रहता है। उसका नास कमी नहीं होता।

वाल्मीकि और व्यासने उन्हें बळी और वीर बनाया । तभी तो मैं कहता हूँ, कवि ईश्वर है, अचतुर्भुज विष्णु है, एक मुखवाला ब्रह्मा है और दो नेत्रवाला शिव है। कवि वन्दा है, पूज्य है, आदरणीय और सम्माननीय है । कविके चरणोंकी वन्दना करना ईश्वरकी वन्दनाके समान है । कवितारूपचे श्रीहारे ही उसके मुखसे भाषण करते हैं, जिसे सुनकर मुकृति और भाग्यवान् पुरुषोंका मनमयूर पंख फैलाकर उत्य करने लगता है और नृत्य करते-करते अधुविमोचन करता है । उन अधुओंको बुद्धिरूपी मयूरी पान करती है और उन्हों अशुओं आहादरूपी गर्भको धारण करती है। जिससे आनन्दरूपी पुत्रकी उत्पत्ति होती है। वे पिता धन्य हैं जिनके घरमें प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न होते हैं। ऐसा सीभाग्य श्रीशिवानन्द सेन-जैसे सुकृति, साधुरेवी और भगवद्भक्त पुरुषोंको ही प्राप्त हो सकता है जिनके कवि कर्णपूर-जैसे नैसर्गिक प्रतिमासम्पन्न कथि पुत्र उत्पन्न हुए । कविताका कोई निश्चय नहीं, वह कब परिस्फुट हो उठे । किसी-किसीमें तो जन्म-से ही यह शक्ति विद्यमान रहती है। जहाँ ये बोलने लगते हैं यहीं उनकी प्रतिभा फ़टने लगती है । कवि कर्णपूर ऐसे ही खाभाविक कविथे।

महाप्रभु जब संन्यास प्रहण करके पुरीमें विराजमान थे, तब बहुत-से भक्तोंकी स्त्रियों भी अपने पतियोंके साथ प्रभुदरीनोंकी व्यवसाये पुरी जाया करती थीं। एक बार जब शिवांनन्द रेनजी अपनी पत्नीके साथ भक्तोंको .रेकर पुरी प्रभारे तब श्रीमती सेन गर्मयती थीं। प्रभुने आजा दी कि अवके जो पुत्र हो, उसका नाम पुरी गोस्वामीके नामपर रखना। प्रभुभक्त सेन महारायने ऐसा ही किया, जब उनके पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा परमानन्ददास । प्रमानन्ददास जब बढ़े हुए तव वे मसदर्शनोंके लिये अपनी उत्कण्ठा प्रकट करने लगे । इनकी प्रभ-परायणा माताने बाल्यकालसे ही इन्हें गौर-चरित्र रटा दिये थे और सभी गौर-मक्तोंके नाम कण्डस्य करा दिये थे । इनके पिता प्रतिवर्ष दजारों रुपये अपने पाससे खर्च करके मक्तोंको पुरी है जाया करते थे और मार्गमें उनकी सभी प्रकारकी व्यवस्था स्वयं करते थे। इनका घरभर श्रीनैतन्यचरणों-का सेवक था। इनके तीन पत्र थे---यहे चैतन्यदास, मॅहाले रामदास और सबसे छोटे ये परमानन्ददास, पुरीदास या कर्णपूर थे। परमानन्ददास बाटकपनसे ही होनहार, मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति और सरस हृदयके थे। इनके बहुत आग्रहपर वे इन्हें इनकी माताके सहित प्रभुके पास हे गये। बैसे तो प्रभने इन्हें देख लिया था। किन्त सेन इन्हें एकान्तमें प्रभके पैरोंमें डालना चाहते थे। एक दिन जब महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी आदि दो-चार अन्तरद्ध भक्तोंके सहित एकान्तमें बैठे श्रीकृष्णकथा कह रहे थे तभी सेन महाराय अपने पुत्र परमानन्दपुरीको प्रमुक्ते पास लेकर पहुँच गये। सेनने इन्हें प्रभुके पैरोंमें लिटा दिया। ये प्रभुके पैरोंमें लेटेन्डी-लेटे उनके अँगुठेको चूसने लगे, मानो ये प्रभुपादपद्मीकी मधुरिमाको पी रहे हों। प्रमु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उन्होंने पूछा-- (इसका नाम क्या रखा है ११

धीरेते सेन महारायने कहा--- (परमानन्ददास !)

प्रभुने कहा—'यह तो बड़ा छम्या नाम हो गया। किसीसे छिया भी कठिनतासे जायगा । इसछिये पुरीदास ठीक है।' यह कहकर ये वच्चेक सिरपर हाथ फेरते हुए प्रेमसे कहने छमे—'क्यों रे पुरीदास ! ठीक हैन तेरा नाम ? त् पुरीदास ही है न !' यस उस दिनसे ये परमानन्दरास-की जगह पुरीदास हो गये।

एक बार सेन इन्हें फिर लेकर प्रमुके दर्शनोंको आये। तब प्रमुने इन्हें पुचकारकर कहा—वंटा पुरीदात ! अच्छा, कृष्ण-कृष्ण कहो। ! किन्तु

## थीथीचैतन्य-चरितायली राण्ड ५

५६

सन्तोप हुआ ।

पुरीदासने कुछ भी नहीं कहा । तब तो प्रमु बहुत आधर्यमें रह गये । पिता भी कह-कहकर हार गये **।** प्रभुने भी चुचकारकरः पुचकारकर कई बार कहा। किन्तु इन्होंने कृष्ण-कृष्ण ही न कहा । तप तो निताको इस बातरे बड़ा दुःख हुआ कि हमारा यह पुत्र अभक्त होगा क्या, अभक्त पुत्ररे तो विना पुत्रके ही रहना अच्छा । प्रमु भी आधर्य करने टमें कि इसने जगत्थे श्रीकृष्ण नाम टियाया, इस छोटेने बारकसे श्रीकृष्ण नहीं कहला सके। इसपर स्वरूप गोस्वामीने कहा-पद बालक यहा ही बुद्धिमान् है, इसने समझा है कि प्रभुने हमें मन्त्र प्रदान किया है। इस्रुटिये अपने इप्र मन्त्रको सन्हो-मन जप रहा है। मन्त्र किसीके सामने प्रकट योहे ही किया जाता है।' इस बातसे सभीको

एक दिन जब इनकी अवस्था केवल सात ही वर्षकी भी तब सेन महादाय इन्हें प्रभुके समीप ले गये । प्रभुने पृष्टा---'कुछ पदता भी है यह !'

सेनने धीरेंसे कहा- अभी क्या पडने छायक है, ऐसे ही योड़ा-बहुत कुछ खेल करता रहता है ।' प्रमते कहा-परीदास, अच्छा बेटा ! कुछ सनाओ तो सही ।"

इतना सनते ही सात वर्षका वालक स्वयं ही इस स्वरचित रहोक-को बोलने लगा---श्रवसोः कवलयमञ्जोरञ्जनसरसो महेन्द्रमणिदास ।

वन्दावनस्मणीनां मण्डनमखिलं हरिजेयति ॥ जो वृन्दावनकी रमणियोंके कानोंके नील कमल, आँखोंके अजन, वध:-

स्यलकी इन्द्रनीलमणि एवं समस्त आभरणरूप हैं उन भगवान् इरिकी जय हो ।

सात वर्षके बालकके मुखसे ऐसा भावपूर्ण रलोक सुनकर सभी उपस्थित मक्तोंको परमाश्चर्य हुआ । इसे सभीने प्रमुकी पूर्णकृपाका फल ही समझा। तब प्रमुने कहा—'तेंने सबसे पहले अपने स्लोकमें वजाङ्गनाओंके कानोंके आभूषणका वर्णन किया है। अतः त् कवि होगा और 'कर्णपूर'के नामसे तेरी ख्याति होगी।' तमीसे ये 'कवि कर्णपर' हर ।

ये महाप्रभुके भावोंको मछीभॉति समझते ये । सच्चे सुकविसे भटा किसके मनोभाव छिपे रह सकते हैं ? ये सुकवि थे । इन्होंने अपनी अधिकांश कविता श्रीचैतन्यदेवके ही सम्बन्धमें की है। इनके बनाये हुए आनन्द-बृन्दावन ( चम्पू ), अल्ङ्कारकोरतम ( अल्ङ्कार), श्रीचैतन्य-वरित (काव्य), श्रीचेतन्यचन्द्रोदय (नाटक) और गौरगनोद्देशदीपिका प्रभृति प्रन्य मिलते हैं। इनका चैतन्य-चरित महाकाव्य वड़ा ही सुन्दर है। चैतन्यनन्द्रोदय नाटककी भी खूब ख्याति है । भौरगनोद्देशदीपिका' में इन्होंने श्रीकृष्णकी लीला और श्रीचेतन्यकी लीलाओंको समान मानते हुए यह बताया है कि गौर-भक्तोंमेंने कौन-कौन भक्त श्रीकृष्णलीलाकी

उसी ओर कमाल करके दिखा दिया । अपने पिताके सम्बन्धमें वे लिखते हैं---पुरा छुन्दावने बीरा दूती सर्वाध गोपिकाः।

किस-किस सखीके अवतार थे। इसमें रूप, सनातन, रघुनाथदास आदि सभी गौर-मर्कोको भिन्न-भिन्न संखियोंका अवतार बताया गया है। बड़ी विशाल कल्पना है, कविप्रतिभा ही जो ठहरी, जिस ओर लग गयी

निनाय कृष्णनिकटं सेदानीं जनको सम ॥

अर्थात् 'पहले श्रीकृष्णलीलामें वीरा नामकी दूती जो सम गोपिकाओंको श्रीकृष्णके पास छे जाया करती यी । उसी बीरा दृतीं अवतार मेरे पिता ( श्रीशिवानन्द सेन ) हैं ।' इसी प्रकार समीके सम्बन्धक





इन्होंने बड़ी सुन्दर करूपनाएँ की है। घन्य है ऐसे क्षिको और धन्य है उनके कमनीय काव्यामृतको जिल्हा पान करके आज भी गौर-भक्त उठी चेतन्यरूपी आनन्दलागरमें किलोठों करते हुए एरमानन्दमुलका अनुभव करते हैं। अक्षरोंको जोड़नेवाले कवि तो बहुत हैं, किन्तु खत्-कवि वही है, जिल्हों गयी लोग प्रशंता करें। सभी जिल्हों काव्यामृतको पान करके छट्ट हो जायें। एक कविने कविके सम्बन्धमें एक बड़ी ही सुन्दर बात कही है—

> सत्यं सन्ति गृहे गृहेऽपि क्ययो येपो वधधातुरी स्वे हम्यें कुरूकन्यकेव लगते स्वर्थगुंणैगीत्यम् । दुप्पापः स तु कोऽपि कोविद्मतिर्यद्वाग्रसमाहिणां पण्यक्षीय कलाकलापक्षाला चेतांसि हतुं क्षमा ॥

ंषें तो बोल्ने-चाल्ने और वार्त बनानेमें जो औरोबी अपेक्षा कुछ व्युत्पन्नमतिके होते हैं ऐसे कृषि कहलानेवाले महानुमाय पर-पर मीज्द हैं। अपने परिवारमें जो लड़की योड़ी मी मुन्दरी और गुणवती होती हैं, उसीकी कुल्वाले बहुत मसंबा करने ल्याते हैं। स्पॉकि उपके लिये उतना बहा परिवार हैं। बेसे अपने ही परमें क्रांच कहलानेवाले सन्तांकी गणना मुक्तियोंने योड़े ही हो सकती हैं। स्पा मुक्तियोंने योड़े ही हो सकती हैं। स्पा मुक्तियोंने मोने ही करते हैं। उसा मुक्तियों के मनेवी अशात कुल्यानेवाले ललाकोविद्योंके मनेको मी हठात अपनी ओर आकर्षित कर ले। उनके स्थानी मुक्तियों के मनेको मी हठात अपनी लेल लहें। विशे कलाकणामें कुराल वाराह्माके कुल्यानेवाको न चाननेवाले पुरुप भी उसके गायन और कलाते मुग्न होक्तर स्वयं ही उसकी ओर खिल्सी जाते हैं।

ऐसे सुकवियोंके चरणोंने हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है।



विवेचन तो कर छेते हैं, किन्तु महापुर्शोंक दोपोंक उत्तर ह्यान नहीं देते, व अवगुणोंकी उपेशा करके गुणोंको ही महण करते हैं। कुछ ऐये होते हैं, हृद्धवरें उनके गुणोंके प्रति तो अदाके माय रखते हैं। कुछ ऐये होते हैं, हृद्धवरें उनके गुणोंके प्रति तो अदाके माय रखते हैं। कुछ ऐये होते हैं। कुछ देये अपकृती अपकृत रखने हैं यहाँ उनकी आछोचना भी करते हैं और उन्हें उन दोपये प्रयक्त होते हैं जो महापुर्थके प्रभावको देखकर मनही-मन हाह करते हैं और उनके कामों में यहा छिद्धान्येयण ही करते रहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रकारके कता महाध्वययण ही करते रहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रकारके कता महाध्वय अपना नाश करके महाध्वय क्षत्र उन्हें छोगोंके समुख रखते हैं। उनके बरावर परोपकारी संवारमें कीन हो सकता है, जो अपना एथेंच नाश करके छोककरूयाणके निमित्त महाधुर्थोंके द्वारा सभा और सहन्तराखाका आदर्श उपस्थात हो हो स्था कर्य उपस्थित सम्ला करते हैं। उनके करावर जी स्थान करते हो सम्ला हो स्था करते हो स्थान करते हो स्थान करते हो सम्ला हो स्थान करते हो स्थान करते हैं। स्थान करते हो स्थान करते हो स्थान करते हो स्थान हो हो स्थान हो हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान करते हो स्थान करते हैं। स्थान का स्थान हो स्थान हो हो स्थान हो है स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्था

महाप्रशुके दरवारमें पहुछे और दूषि प्रकारक मक्केंको ही संख्या अधिक थी। प्राय: उनके सभी मक्क उन्हें 'एचल जगलाय' 'संन्यात- वेयसारी पुरुयोचम' मानकर भगवद्बुद्धिले उनकी देवा-पूजा किया करते थे, किन्तु आटोचक और मिन्दर्कांका एकदम अभाव ही हो, से बात नहीं था। उनके बहुतने आलोचक भी थे, किन्तु प्रमुचनकी वार्ति महीं सुनते थे। कोई भूलमें आक्षर उनने कह भी देता, तो वे उन्हे उस वार्ति हुनने से एक देते थे। यह तो यहादक छोगोंको पात रही, उनके अनतरङ्ग मक्कें तथा शायियोंमें भी ऐसे थे, जो खरी कहनेके लिये प्रशुक्ते सामने मी नहीं चूकते थे, किन्तु उनका मान छुद्ध या। एक स्वागामिमानी रामचन्द्रपुरी नामके उनके धीर निन्दर्क संन्यासी भी

थे, किन्तु प्रभुकी अलैकिक क्षमांके सामने उन्हें अन्तमें पुरीको ही छोड़कर जाना पड़ा । पहले दामोदर पण्डितकी आलोचनाकी एक घटना सुनिये ।

महाप्रमु श्रीमन्दिरके समीप ही रहते थे। वहीं कहीं पासमें ही एक उड़िया ब्राह्मणीका घर था। वह ब्राह्मणी विधवा थी। उनका एक तेरह-चौदह वर्षका छड़का प्रभुके पास आया करता या। उस छहकेका सौन्दर्य अपूर्व ही था। उसके शरीरका रंग तस काञ्चनके समान बड़ा ही मुन्दर था, अङ्ग-प्रत्यङ्ग सभी सुडौड-मुन्दर थे। शरीरमें स्वाभाविक बाळचापत्य था । अपनी दोनों बड़ी-बड़ी सुद्दावनी आँखाँछे वह .जिस पुरुपकी भी ओर देख छेता वही उसे प्यार करने रंगता । वह प्रसुको प्रणाम करनेके लिये नित्यप्रति आता । प्रमु उसमे अत्यधिक स्नेह करने छगे । उसे पासमें विठाकर उससे प्रेमकी मीडी-मीडी बातें पुछते, कमी-कमी उसे प्रसाद भी दे देते । बचोंका हृदय तो बड़ा ही सरल और सरस होता है। उनसे जो भी प्रेमसे बांटे वे टर्साइ हो जाते हैं। प्रमुके प्रेमके कारण उस वन्चेका ऐसा हाङ हो गदा हि उसे प्रमुके दर्शनोंके विना चैन ही नहीं पड़ता या। दिनमें दो-दो; दीन-चीन बार वह प्रभुके पास आने लगा ।

दामोदर पण्डित प्रवृक्ते गव ही रहते में । उन्हें उन आंद्रतीय रूप-लावण्यमुक्त अल्पव्यक्त वच्चेका प्रवृद्धे उन हम प्रकारन आना यहुत ही बुरा लगाने लगा । वे एकानमें बच्चेको डॉट मी दंत और उने पर आनेको निषेष भी कर रहे, किन्दु हरदक्त स्वा प्रेम किन्नी प्रवृद्धे करता है। अल्पना लोह म्हण्यों के दिन मी बना देता है। बच्चे भना करनेपर भी वह स्वृक्त किन्न किन्नी वात मुने किन्नी प्रमुक्त पास चला बट्ट होर खेंगें उनके पत्त बेहा सर्वा ६२

मनुष्यंक स्वभावमं एक प्रकारकी मृत्वा होती है। जब हम क्रिशीरर अवना पूर्ण अधिकार समझने हैं और उसीरर अवना पूर्ण अधिकार समझने-याला कोई दूसरा पुरुप भी हो जाता है तो हम मन-ही-मन उसमे डाह करने रुपते हैं, किर नाहे यह कितना भी सर्गुणसम्पन्न क्यों न हो। हमें यह राशत-सा प्रतीत होता है। दामोदर पण्डितका भी मही हाल या। उन्हें उस विभवाने मुन्दर पुत्रकी स्रुत्तके भूणा थी। उसके नामने चिद् थी। उसे देखते ही ये जल उडते। एक दिन उन्होंने उस लड़केकी प्रभुक्त पास बैटा देखा। प्रमु उसने हैं हिस्स्हर वार्ते कर रहे थे। उस समय तो उन्होंने प्रभुन्ने कुछ नहीं कहा। जब यह लड़का उडकर चला गया तो उन्होंने कुछ प्रेमपूर्वक रोपके स्वरंग कहा—धर्मा! आप दूसरोंकी ही उपदेश देनके लिये हैं, अपने लिये नहीं सोचते कि हमारे आचरणकी देखकर कोई क्या समझेगा!?

प्रभुने सम्भ्रमके साथ कहा—क्यों, क्यों, पश्टितजी ! मैंने ऐसा कीन-सा पापकर्म कर डाला ?'

उती प्रकार रोपके साथ दामोदर पण्डितने कहा—'पुझे इस छड़केका आपके पास इस प्रकार निस्धंकीचभावसे आता अच्छा प्रतीत नहीं होता । आको पता नहीं, छोग नया मनमें सोचेंगे ? संसारी लोग विचित्र होते ई, अभी तो सब गुसाई-गुसाई कहते हैं। आपके इस आचरणसे सभी आपकी निन्दा करने छगेंगे और तब सब ईसरपना गृह जायेंगे।'

मधुने सरलतापूर्वक कहा—ग्दामोदर ! इस छड़केंमें वो मुझे कोई भी दौप नहीं दौखता; बड़ा सरल, मोला-माला और गीके वछड़ेके समान सीधा है।' दामोदर पण्डितने कहा— आपको पता नहीं, यह विध्वाका पुत्र है, इसको माता अभी शुत्रती है, वेते वह बड़ी तयस्विनी, सदाचारिणी स्था भगवत्यस्यणा है, किर भी उतमें तीन दोप हैं। वह युवती है, अव्यधिक मुन्दरी है और विध्वा तमा अपने घरमें अकेटी ही है, आप अभी युवक हैं, अद्वितीय रूपटावण्ययुक्त हैं। हम तो आपके मनो-भावोंको समझते हैं, किन्तु होक किसीको नहीं छोड़ता। वह जरा-सा छिद्र पाते ही निन्दा करने छगता है। होगोंके मुखोंको हम थोड़े ही पकड़ होंगे। इतने दिनको जभी हुई प्रतिश्वा सभी घूटनें मिट जायगी।?

दामोदर पिण्डतकी वार्तिषे प्रभुको हृदयमें सन्ताप हुआ कि इन्हें मेरी पियमताका इतना अधिक ध्यान रहता है, किन्तु उनके भोलेपन-पर उन्हें हुँची भी आयी। उस समय तो उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन एकान्तमें बुलाकर कहने लगे—पदामोदर पिण्डत! में समसता हूँ, तुम्हारा नवहींपमें ही रहना ठीक होगा, वहाँ तुम्हारे भयके मफहुन्द मर्गादाके विकट आचरण न कर सकेंगे और द्वम माताजीकी भी देखनेक करते रहोंगे। वहीं जाकर माताक समीप रहो और सीचमें मेरा प्रणाम कहना और उन्हें समझा हैना कि में सदा उनके बनाये हुए ध्यानेकों लिये नवहींपमें आता हूँ और मत्यक्षरीतिके मगलानके भोग हमाये हुए नैवेचको पाता हूँ ।? इतना कहकर और जगलापजीका मताद देकर उन्हें नवहींपकों विदा किया। ये नवहींपमें आकर शची-माताके समीप रहने लगे, उनके भयने नवहींपकें मता कोई भी मर्यादाके विदा किया। ये नवहींपमें आकर शची-माताके समीप रहने लगे, उनके भयने नवहींपकें मता कोई भी मर्यादाके विदा किया। ये नवहींपमें आकर शची-माताके समीप रहने लगे, उनके भयने नवहींपकें मता कोई भी मर्यादाके विदा कार्या नवहीं करते थे। इनकी आलोबना यही ही लगी तथा विदा विदा विद्या सात्र के सात्र तथा नहीं करते थे। इनकी आलोबना यही ही लगी तथा विद्या सीव

# निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव

क्षमा शस्त्रं करे यस्य हुर्जनः किं करिप्यति। अतृणे पतितो बह्निः स्वयमेबोपशाम्यति॥॥

( ग्र० २० औ० ८७ । १ ) महात्मा दानूद्वालजीने निन्दा करनेवालेको अपना पीर—गुरु बताकर उसकी खुर स्तृति की हैं । जिन पाठगालाओंमें परीक्षक होते हैं और वे

सदा परीक्षा ही लेते रहते हैं, उसी प्रकार इन निन्दकोंको भी समझना चारिये। परीक्षक उन्हीं छात्रोंकी परीक्षा करते हैं, जो बीबहान बननेकी इच्छासे पाठशालामें पदनेके निमित्त प्रदेश करते हैं। जो बालक पढ़ता ही बिसके छाप्ते ध्याक्यों प्राप्त है, उसश्च हर्जन होग व्या विगाह

 विसके इाथमें क्षमारूपी शक्त है, उसका दुर्वन छोग क्या किगाड़ सकते हैं? जहाँ तिनके ही न हों, वहाँ यदि अक्ति भिर भी पड़े तो थोड़ी देरमें

आप-से-आप ही ज्ञान्त ही जायगी।

नहीं। जो जानवरींकी तरह पैदा होते ही खाने-पीनेकी चिन्तामें छग जाता

દલ

है उसकी परीक्षक परीक्षा ही क्या करेगा ! वह तो निरक्षरताकी परीक्षामें पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है । इसी प्रकार निन्दक लोग उन्हींकी निन्दा करते हैं जो इहलैकिक तथा पारलैकिक उन्नति करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बननेकी इच्छाते उद्यतिकी पाठशालामें प्रवेश करते हैं। जिसके जीवनमें कोई विशेषता ही नहीं, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुनादि धर्मोंमें अन्य प्राणियोंके समान व्यवहार करता है उसकी निन्दा-स्तृति दोर्ने समान हैं।

इहलौकिक अन्नतिमें निन्दा चाहे कुछ विम भी कर सके, किन्त पारछैकिक उन्नतिमें तो निन्दा सहायता ही करती है । निन्दाके दो भेद हैं—एक तो अपवाद, दूंसरा प्रवाद । बुरे काम करनेपर जो निन्दा होती है उसे अपवाद कहते हैं। उससे बचनेकी सभीको जी-नानसे कोशिश करनी चाहिये। किन्तु कोई निन्दित कर्म किया तो है नहीं और वैसे ही छोग हाहते, देपसे या अमसे निन्दा करने लगे हैं उसे प्रवाद कहते हैं। उन्नतिके पथकी ओर अग्रवर होनेवाले व्यक्तिको प्रवादकी परवा न करनी चाहिये । प्रवाद ही उन्नतिके कण्टकाकीर्ण शिखरपर चढानेके लिये सहारेकी लाठीका काम देता है। जो लोकरखनके लिये प्रवादकी भी परवा करके उसकी अययार्यता लोगोंपर प्रकट करते हैं वे तो इंश्वर हैं। इंश्वरोंके तो वचनोंको ही सत्य मानना चाहिये, उनके आचरणोंकी सर्वत्र नकल न करनी चाहिये। धीयीके प्रवादपर निष्कलङ्क और पतिपरायणा --सती-साध्यी जगन्माता सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीने त्याग दिया । छोगोंके दीप लगानेपर भगवान् स्थमन्तकमणिको हुँढते-हुँढते परेशान हो गये। ये कार्य उन्हीं अवतारी पुरुषोंको शोमा देते हैं। हम साधारण कोटिके जीव यदि इस प्रकारके प्रवादोंकी परवा करें तब तो हमछोगोंको पैर रखनेकी जगह भी न मिलेगी, क्योंकि जगत् प्रवादिषय है। इसे दूसरोंकी

भगवान् साधवेन्द्रपुरी श्रीराष्ट्रराचार्यके दस नामी संन्यासियोंमें

द्युटी निन्दा करनेमें मजा मिलता है । ऐसे ही एक निन्दक महाराष खामी रामचन्द्रपुरी मुमुके समीप सुग्छ काट रहे थे, उनका हतान्त सुनिये ।

होनेपर भी मिलामापके उपायक थे। वे मजिपहारीको ही स्विधान, निर्मित्तन, साजार-निराकार सभा देशकाल और कार्यकारलाये हमक् स्विधानन्दस्तरूप ब्रह्म स्मारते थे। वे निर्धिश्चर ब्रह्मको निन्दा नहीं करते थे। उनका क्यन मा—भाई [जिन्हें निर्मुण निर्धिश्चर ब्रह्मके स्थानये आनन्द आता हो, वे मले ही स्थान और अभ्यायके द्वारा उस निराकार ब्रह्मका स्थान करें, किन्तु हमारा मन तो उस यहानके पुटिनींपर गौजीके सीछे दीइनेवाले किसी स्थामरंगके छोकरेने हर लिया है। हमारी जाँखों-

में तो वहां गह गया है। उसके विवा हमें दूबरा रूप माता ही नहीं, विश्व हमें नीलाही नीला दीवता है।' वे सामवन्द्रपुरीकी भी उन्हीं मगवान मापवेन्द्रपुरीके विष्य थे। उनके शिष्योंने परमानन्दपुरी, रक्षपुरी, रामवन्द्रपुरी और ईश्वपुरी आहिके नाम मिलते हैं। इन सबमें हंशरपुरी ही अपने गुहमें अत्याधिक अद्वी रखते थे और उनकी छोटी केछोटी वेवा अपने ही हाथोंवे करते

आहर नाम निर्माण करते होटी-पे-छोटी पेश अपने ही हायाँचे करते थे, ह्मील्डिये हनगर गुरु महाराजका महादू मुक्ते अधिक हुआ अहीर उत्तरिक फल्प्सहर हुई गीराह महामुख्ये विस्मात पद मात हो एका । वे रामचन्द्र

तवीयतके और गुरुनिन्दक थे। जब भ

समय आया और ये इस नश्चर धरीरको परित्याग करके गोलोकको गमन करने लगे तब श्रीकृष्णविरहमें छटपटाते हुए बदन करने लगे। रोते-रोते वे विकलताके साथ साँस भर-भरकर वेदनाके स्वरमें कहते---हानाय ! तुम्हें कब देख सङ्गा, मयुरामें जाकर आपके दर्शन न कर सका ! है मेरे मनमोहन ! इस अधमको भी उवारो, मैं आपके विरहजन्य दुःखरी जला जा रहा हूँ !' उनकी इस पीड़ाको, विकलताको, कातरता और अधीरताको कोई सचा मगवत्-रिवक ही समझ सकता था। ग्राप्क त्तवीयतके। अनखड् प्रकृतिके ज्ञानाभ्याची रामचन्द्रपुरी इस व्यथाका मर्म क्या जानें । उन्होंने ये ही सुनी हुई शानकी बातें छाँटनी हुरू कर दीं । उन शिक्षकमानी महात्माको यह भी ध्यान नहीं रहा कि जिन महापुरुष्धे हमने दीक्षा ली है ये भी इन बातोंको जानते होंगे । ये गुरुजीको उपदेश करने लगे--- 'महाराज ! आप ये कैसी मोहकी-सी भूली-भूली बातें कह रहे हैं, यह हृदय ही मधुरा है, आप ही बढ़ा हैं, जगत् त्रिकालमें भी नहीं हुआ। आप इस शोकको दूर कीजिये और अपनेको ही बहा अनुभव कीजिये। धीरेछे धीणस्वरमें महाराजने अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी महाराज-को बलाया और उन्हें आजा दी कि रामचन्द्रको मेरे सामनेसे हटा दो । रामचन्द्रपुरी गुरुकी असन्तुष्टताको लिये हुए ही बाहर हुए। भगवान् माधवेन्द्रपुरीने श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण कहते हुए और अन्तिम समय-में इस ब्लोकका उचारण करते हुए इस पाञ्चमौतिक नश्वर दारीरको स्याग दिया---

> अवि दीनदवार्द नाय हे मधुरानाथ कदावलोक्यसे। हृदय व्यद्दलोककातर दयित!आम्पति कि करोम्यहम् ॥॥ ( पणाकत्यान्)

हे दीनोंके जपर दया करनेवाले प्रभी ! हे दयालो ! हे मथुरानाय !
 तु-दारे मनीहर मुखरमलको वन देख सङ्गा शताथ ! यह इदय ग्राईं न देखनेके

पुरी महाराजके निधनके अनन्तर ईश्वरपुरी महाराज तो गौड़ देसकी ओर चले गये और रामचन्द्रपुरी तीयोंमें भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते से मनुकी कीर्नि और मनेना मुनकर पुरीमें आये । आकर उन्होंने अपने प्येष्ठ गुरुजाता परमानन्दली पुरीके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर प्रभुष्ठे मिलनेके लिये गये। प्रभु इनका परिचय पाकर उठकर खड़े हो गये और इनके चरणोंमें गुरुभावरे श्रदाके साथ प्रणाम किया। और भी प्रभुक्ते साधी बहुतनी विरक्त भक्त वहाँ आ गये। सभीने गुरुभावने पुरीको प्रणाम किया और बहुत देरतक भगवत्मन्यन्थी बार्ते होती रहीं। प्रभुके पाछ आये हुए अतिधियोंका भार इन्हीं सर विरक्त मैप्णवॉपर था । वे लोग भिक्षा करके छाते थे और उर्सांधे आगत अतिधियोंका स्वागत-मत्कार करते थे। महाप्रमुकी मिश्राका कोई नियम नहीं था, जो भी मक्त निमन्त्रण करके प्रसाद दे जाय उसे ही प्रमु पा ठेते थे। सार्वभीम भट्टाचार्य आदि यहस्यी भक्त प्रमुको अपने घरपर भी बुटाकर भिश्चा कराते ये और विरक्त भक्त भी वारी-वारीं प्रमुको भिक्षा करा दिया करते थे। धामान्यतया मसुकी भिक्षामें चार आनेका खर्च था। चार आनेके प्रसादमें प्रभुकी भिश्वाका काम चठ जाता। और सब तो इधर-उधररे भिन्ना कर लाते थे। केवल श्रीईश्वरपुरीके शिष्य काशीश्वर और सेयक गोबिन्द ये दो प्रभुके ही समीप भिक्षा पाते थे । इन चार आनोके प्रशादमें तीनोंका ही काम चल जाता था । इसके अतिरिक्त प्रेमके कारण कोई और भी अधिक मिएान अधि पदार्थ ले आवे तो प्रभु उसकी भी अवहेळना नहीं करते थे । प्रसादमें उनकी भेद-बुद्धि नहीं थी। मक्त प्रेमपूर्वक प्रभुको आग्रह कर-करके खूप खिलाते थे

कारण कातर होकर तुम्हारे लिये छटपटा रहा है, जारों ओर पूम रहा है, 'श्राणवक्षम ! अब मैं क्या कर्लें किहाँ जार्जे !

और प्रमु मी उनके आग्रहको मानकर इच्छा न होनेपर भी योझन्बहुत खा लेते थे।

उस दिन नवागत रामचन्द्रपुरीका निमन्त्रण जगदानन्दजीने किया । मन्दिरते प्रसाद लाकर उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें भिक्षा करायी । वे तो प्रेमी थे। प्रमुको जिस प्रकार प्रेमपूर्वक आप्रहके साथ भिक्षा कराते थे। उसी प्रकार आग्रह कर-करके अन्हें भी खूब खिलाया। वे महाशय आग्रह करनेते खा तो बहुत गये। किन्तु जाते ही उन्होंने जगदानन्द पण्डितकी तिन्दा करनी आरम्भ कर दी। कहने लगे---'सचमुच इमने जो सुना या कि श्रीकृष्णचैतन्यके सभी भक्त पेटू हैं, यह बात ठीक **ही** निकली । मला, साधु होकर जो इतना अन्न खायगा, वह भजन-पूजन कैसे कर संकेगा ?' इस प्रकारकी बहुत-सी वार्ते वे छोगोंसे कहते । स्वयं त्यागके अभिमानके कारण मिक्षा करके खाते । जहाँ तहाँ एकान्तं ' स्थानों और पेड़ोंके नीचे पड़े रहते और महाप्रसके आचरणकी छोगोंमें राव निन्दा करते । वे अपने स्वभावसे विवय थे। प्रमुका इतना भारी प्रमाव उन्हें अखरता था। उनमे ही क्या विशेषता है कि लोग उन्हींकी पूजा करते हैं। वे संन्यासी होकर भी गृहस्थियोंके घरमें रहते हैं। हमें विरक्तोंकी माँति एकान्त स्थानोंमें निवास करते हैं। वे रोज बढिया-बढिया पदार्थ संन्यासीधर्मके विषद्ध अनेको बार खाते हैं। हम यति-धर्मका पालन करते हुए रूली-सूली मिक्षापर ही निर्वाह करते हैं। वे सदा होगोंसे चिरे रहते हैं। हमहोगोंसे एकदम पृथक रहते हैं। फिर भी मूर्ख होग हमारा सरकार न करके उन्हींका सबसे अधिक सत्कार करते हैं । माळम होता है लोग यतिथर्मसे अनिभग्न हैं; हम उन्हें समझाकर उनके भ्रमको दूर कर देंगे । यह सोचकर ये प्रमुके आचरणोंकी निन्दा करने खंगे और यतिधर्मके ध्याजसे अपनी प्रशंसा करने छो । 🕟

#### ७० श्रीश्रीचैतन्य-चितावली खण्ड ५

भक्तोंने जाकर यह बात प्रमुखे कही। प्रमु तो किसीके सम्यन्यका निन्दायायय सुनना ही नहीं चाहते थे, इसक्तिये उन्होंने इस यातकी एक-दम उपेशा ही कर दी। रामचन्द्रजी अपने स्वभावानुसार प्रमुकी तथा उनके भक्तोंकी सदा कहीं आलोचना करते रहते थे।

एक दिन वे प्रातःकाल मुद्देके पात पहुँचे। उत्त समय मुद्दु सहुन करके बैठे हुए भगवज्ञामोंका जब कर रहे थे। एक ओर सुन्दर कमण्डल रखा था, दूवरी ओर श्रीमद्भागवतकी पुस्तक रखी थी। रात्रिकी मुखादी मालाएँ भी वहाँ देंग रही थीं। पुरीको देखते ही प्रमुने उन्हें उठकर सादर प्रणाम किया और बैठनेके लिये आसन दिया। जिल प्रकार मीठा और विद्या पात्र-पास रहनेपर मनखीकी दृष्टि विद्यापर ही जाती है उसी प्रकार है जाती है उसी प्रकार ही अपन दियालपर चालाती है और वह मीठेको छोड़कर विद्यापर ही बैठती है उसी प्रकार हिंद्रान्वेयण-स्वभाववाले सामचन्द्रपुरीकी दृष्टि सामन चेदी वालपर चारियों के उत्तर पड़ी। दौनालपर चीठियोंको चड़ना कोई नमी बात नहीं थी, किन्नु वे तो लिद्रान्वेयणके ही निमंच आपे थे। इसिल्ये बैठे—भ्वयों जी! हम समझते हैं, हम मीठा बहुत खाते हो, तमी तो झाढ़ारे पूर्वी वार्टी हैं।

प्रभु इसे अस्वीकार न कर सके । उन्होंने सरस्ताके साथ कहा'भगवन् ! भगवान्के प्रसादमें मैं मीठे-खट्टेका विचार नहीं करता ।'

पुरीने अपना गुहत्व जताते हुए कहा—पाह बात ठीक नहीं है। ऐसा आचरण यतिधर्मके विरुद्ध है। संन्यायीको खादिए पदार्थ तो कभी खाने ही न चाहिये। भिक्षामें जो भी कुछ रूखान्युला मिल गया उसीचे उदरपूर्ति कर केनी चाहिये। साधुको खादचे क्या प्रयोजन ? द्वाप्हारे सभी भक्त खूब खाते हैं और तान दुषदा सोते हैं। महा इतना निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाष

**१**८ स्टब्स

अधिक लानेगर भजन कैंग्रे हो सकता है! छुना है, तुम भी बहुत खाते हो।' प्रभने अल्पन्त ही दीनताके साथ कड़ा—'अब आप जैसा उपरेडा

स्वयं समझदार हो । संन्यासी होकर संन्यासियोंका-सा आचरण करो, इस दकानदारीको छोड़ो। लोगॉका मनोरखन करनेसे क्या लाम ? संन्यासीका जीवन तो धोर तितिक्षामय होना न्वाहिये । यह सुनकर प्रम चुप हो गये और रामचन्द्रपुरी उठकर चले गये । तब अभूने गोविन्दको सुलाकर कहा-गोविन्द! आजसे मेरे लिये एक 'म्चोठि' मात और पाँच पीठाके व्यञ्जन, वस यही भिक्षामें छिया करना । इससे अधिक मेरे लिये किसीसे मिक्षा ली तो में बहुत असन्तुए होऊँगा !' जगनायजी-का प्रसाद सदा मिटीकी हाँडियोंमें यनता है। एक हाँडीके चौथाई भागको 'एक चोठि' या एक चौयाई बोलते हैं। मादम पडता है, उन दिनों मोल छेनेपर एक हाँडी भात दो-तीन पैसेमें मिलता होगा और एक-दो पैतेमें दूसरे व्यञ्जन । चार पैतेके प्रसादमें चार-पाँच आदमियोंकी भलीमाँति तृप्ति हो जाती होगी । अब प्रभुने केवल एक पैरेका ही भोग लेता स्वीकार किया । काशीश्वर और गोविन्दचे कह दिया---गुमलोग अन्यत्र जाकर भिक्षा हे आया करों । गोविन्द उदास मनसे छौट गया । यह प्रमुकी इस कठोर आज्ञाका कुछ भी अभिप्राय न समझ सका । गोविन्द प्रभुका अत्यन्त ही अन्तरङ्ग भक्त या। उसका प्रभुके प्रति मातृबत् स्तेह था । प्रभुकी सेवामें ही उसे परमानन्द मुखका अनुभव होता या । उसे पता या कि प्रमु जिस बातका निश्चय कर छेते हैं। फिर उसे सहसा जस्दी नहीं छोड़ते । इसलिये उसने प्रमुके आंग्रापालनमें

आनाकानी नहीं की । उस दिन एक ब्राह्मणने प्रमुका निमन्त्रण किया । वह बहुत-ना सामान प्रमुक्ती भिक्षाके निमित्त लाग या, किन्द्र उसने उत्तना ही प्रसाद उसमें छे लिया जितनेकी प्रमुने आशा दी थी। देग सभी टीटा दिया। इस सातसे उस ब्राह्मणको अपार दुःख हुआ। किन्द्र प्रमुने अभिक लेनेकी स्थीकृति ही नहीं दी।

मक्तींको इस बातका पता चछा। सभी रामचन्द्रपुरीको लोटी-खरी सुनाने लगे। सभी प्रमुक्ते सभीप आ-आकर प्रायंना करने लगे, किन्द्र प्रमुने इससे अधिक भिद्या स्वीकार ही नहीं की। यह बात रामचन्द्रपुरीको भी माद्रम हुई। यह भी प्रमुक्ते माचोंको ताइनेके भिमित्त प्रमुक्ते सभीर आये। प्रमुने पूर्ववर् ही उठकर उन्हें प्रेमपुक्ते प्रणाम किया और वैठनेके लिये अपनेसे ऊँचा आसन दिया। आसनपर बैठते हुए गुक्चके भावसे पुरी कहने लगे—एहमने सुना है, हुमने हमारे कहनेसे अभिप्राय यह या दिया है, यह बात ठीक नहीं है। हमारे कहनेसा अभिप्राय यह या कि आहार-पिहार युक्त करना चाहिये। इतना अधिक भी न करना चाहिये कि मजनमें बैठा ही न जाय और हतना काम भी न करना चाहिये कि मजनमें बैठा ही न जाय और हतना काम भी न करना चाहिये कि मजनमें बैठा ही जाय। युक्तिपूर्वक

प्रभुने घरिसे नव्रताके साथ कहा—भी आपका बचा हूँ, आप गुरुवन जैसी आशा करेंगे, वैसा ही मैं करूँगा।'

उसी स्वरमें पुरी कहने हमे----हों, यह तो डीक है। किन्तु मोजन पेट भरके किया करो। 'इतना कहकर पुरी महाराज चल्ने गये। किन्तु मुख्ये अपना आहार उतना ही राजा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इस्से भक्तोंको तो बड़ा ही हु:ल हुआ। ये स्व परमानन्दनी पुरीके पात पहुँचे और उनसे पार्थना करने छमे कि वे प्रमुको समझा हैं। मर्कोंके कहनेपर परमानन्दवी प्रमुक्ते पात गये और अत्यन्त ही शीण देखकर कहने छमे—'आग इतने कृश वर्षी हो गये हैं, सुना है, आपने अपना आहार भी अति सूक्ष्म कर दिया है, इसका कारण क्या है ?'

प्रभुने सरलतापूर्वक उत्तर दिया—'श्रीपाद रामचन्द्रजी पुरीने मुझे ऐसी ही आज्ञा दी यी कि संन्यासीको कम आहार करना चाहिये।'

कुछ रोपके स्वरमें परमानन्दजीने कहा—'आपने भी किसकी बात मानी ? उसे आप नहीं जानते, उसका तो स्वभाव ही दूसरींकी निन्दा करना है, ऐसे निन्दकोंके उपदेशपर चलने लगें तो सभी रसातलमें पहुँच जापें। आपकी तो यात ही क्या है, वह तो महामहिम श्रीगुर-चरणोंकी निन्दा किये पिना नहीं रहता था। उसके कहनेसे आप शरीरको सुखा रहे हैं, इससे हमें बड़ा कह होता है। आप हमारे आग्रहसे मरपेट मोजन कीजिये।'

प्रभुत्ते सरखताके साथ कहा—'आप भी गुरु हैं, ये भी मान्य हैं । आपनी आमाको भी टाङ नहीं सकता, आजरे कुछ अधिक लाया कहेंगा।' प्रभुके ऐसा विश्वास दिखानेपर पुरी उटकर अपने आसनपर चेह गये। उसे दिनके प्रभुत्ते आहार कुछ बढाया तो अवस्य, किन्तु पहलेके बरावर उनका आहार फिर कभी हुआ ही नहीं। सभी मक मन-ही-मन रामचन्द्रपुरीको कोसने एमें और मगवानसे प्रार्थना करने क्यों कि जहरी ही इनके बरेत पैर पुरीकी पावनभूभिको परित्याग करके कहीं अन्यत्र चले जायें। मक्तंकी प्रार्थना भगेवादने सुन ही और योड़े दिनों बाद रामचन्द्रपुरी महाध्य अनने आप ही पुरी छोड़कर किसी अन्य स्थानके छिये चले गये।

## महात्मा हरिदासजीका गोलोकंगमन

विनिश्चितं बदामि ते न चान्यथा बचांसि मे। हरिं नरा भजनित येऽतिदुसारं तरन्ति ते ॥%

जिनकी मान्यवती जिह्वापर श्रीहरिके मधुर नाम सदा विराजमान रहते हैं, नामसंकीर्तनके द्वारा जिनके रोम-रोममें राम रम गया है,

जिन्होंने कृष्णकीर्तनके द्वारा इस कडिपत कलेवरको चिन्मय बना लिया है।

वे नामप्रेमी संत समय-समयपर संसारको शिक्षा देनेकै निमित्त इस अवनिपर अवतरित होकर छोगोंके सम्मुख नाममाहातम्य प्रकट करते हैं । वे नित्य-

सिद्ध और अनुप्रदृष्टिके जीव होते हैं । न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु । उनकी कोई जाति नहीं, कुटुम्ब-परिवार नहीं । वे वर्णाश्रम-से परे मत-मतान्तरोंसे रहित और यावत् भौतिक पदायोंसे संसर्ग रखनेवाले

सम्बन्ध है उन समीसे पृथक ही रहते हैं । अपने अलैकिक आचरणके द्वारा संसारको साधनपद्यकी ओर अवसर करनेके निमित्त ही उनका अवसरण होता है। वे ऊपरते इसी कार्यके निमित्त उतरते हैं और कार्य समाप्त

 मै खब सोच-विचारकर निश्चितरूपसे कहता हैं, मेरे बचनोंको मिथ्या मत समझना । मैं कहता हैं और दावेके साथ कहता है, जो लोग श्रीहरिका भजन करते हैं वे कठिनतासे पार होनेवाले इस असार संसाररूपी समुदकी बात-की-बानमें तर जाते हैं।

होनेपर कपर ही चले जाते हैं। हम संसारी लोगोंकी दृष्टिमें उनके जन्म-मरण आदि सभी कार्य होते-से दीखते हैं। वे जन्मते भी हैं, बढते भी हैं, रहते भी हैं। खाते पीते तथा उठते बैठते से भी दीखते हैं। हुद भी होते हैं और इस पालभौतिक शरीरको त्यागकर मृत्यको भी पास करते हैं। इम करें भी तो क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी बनी है। यह इन धमोंसे रहित व्यक्तिका अनुमान ही नहीं कर सकती। गोल छिद्रमें तो गोल ही वस्तु आवेगी। यदि तुम उसमें उसी नापकी चौकोनी वस्तु डालोगे तो हुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा । छिद्रकी बनावट देखकर ही उसमें घस्त ढालनी चाहिये। इसीलिये कभी न मरनेवाले अमर महात्माओंके भी शरीरत्यागका वर्णन किया जाता है। वास्तवमें तो श्रीहरिदासजी जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं। नामामृतने उन्हें सदाके लिये जरा, व्याधि तथा भरणपे रहित बनाकर अमर कर दिया । जो अमर हो गया उतकी मृत्य कैसी ! उसके लिये शोक कैसा ! उनकी मृत्य भी एक प्रकारकी लीला है और श्रीचैतन्य उस लीलाके सुचतुर सूत्रधार हैं। वे दःखसे रहित होकर भी दुःख करते से दीखते हैं। ममता-मोहसे पृषक् होनेपर भी वे उसमें सने-से मालम पहते हैं । शोक। उद्देग और सन्तापने अलग होनेपर भी वे शोकयुक्त, उद्देगयुक्त और धन्तापयुक्तन्ये दृष्टिगीचर होते हैं। उनकी माया वे ही जानें। हम तो दर्शक हैं, जैसा देख रहे हैं, वैसा ही बतावेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा ही कहेंगे । लीला है, बनावट है, छदा है, नाटक है या सत्य है, इसे वे ही जानें !

दोषहर हो जुका याः प्रभुका धेवक गोविन्द निर्धाकी माँति महा-प्रवाद लेकर हरिदासके पात पहुँचा । रोज यह हरिदासजीको आसनपर बैठे हुए नाम-जन करते पाता या । उस दिन उसने देखा हरिदासजी पामनेके तस्त्वपर आँख बंद किये हुए लेट रहे हैं। जनके श्रीमुखसे आपनी-आप निकल रहा या---

#### ७६ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छुष्ण हरे छुष्ण छुष्ण छुष्ण हरे हरे॥

गोविन्दने पीरेछे कहा—प्हारदाछ ! उठो। आज केंछे सुस्तीमें पहें हो।'

कुछ सम्प्रमके साथ चौंककर ऑखें खोटते हुए भरीई आपानमें

हरिदासनीने पूछा--कीन है !' गोविन्दने कहा--कोई नहीं, मैं हूँ गोविन्द । क्यों क्या हाल है !

पड़े कैसे हो ! प्रसाद छाया हूँ, छो प्रसाद पा छो ।' कछ क्षीणस्वरमें इरिदासभीने कहा—'प्रसाद छाये हो ! प्रसाद

कुछ क्षीणस्वरमें हरिदासभीने कहा-प्रसाद साये हो ! प्रसाद कैसे पाऊँ !'

गोविन्दने कुछ ममताके स्वरमें कहा-पक्षों, वर्षों, वात क्या है, भताओं तो सही। तबीअत तो अच्छी है न ११.

हरिदासजीने फिर उसी प्रकार विगव्णतासुक वाणीमें कहा—ग्हों, तबीकत अच्छी है, किन्तु आज नामजयको संस्था पूरी नहीं हुई । यिना संस्था पूरी किये प्रसाद कैसे मार्के ! द्वान से आये हो तो अब प्रसादका अपमान करते भी नहीं बनता ।' यह कहकर उन्होंने प्रसादको प्रणाम किया । तसनेसे एक कण सेकर मुख्ये हाल दिया । गोविन्द चर्सा गया, उसने सर हाल महामार्थे जाकर कहा ।

दूसरे दिन सदाकी माँति समुद्रकान करके प्रमु हरिदासजीके आभ्रममें गये। उस समय भी हरिदासजी कमीनपर पड़े इपकी के रहे हो। पासमें ही मिट्टीक करवेमें सक मरा रखा था। आज आश्रम सदाक्षी माँति झाड़ा-गुहारा नहीं गया। इसर-ज्यर कृहा पढ़ा था, मल्लामें मिनक रही थीं। मधुने आवाज देकर पूछा—-हरिदासजी! सवीअत कैसी है! दारीर तो स्वस्त है न !'

1019

इरिदासजीने चौंककर प्रभुको प्रणाम किया और क्षीणस्वरमें कडा—'शरीर तो स्वस्थ है। मन स्वस्थ नहीं है।'

.. प्रभुने पूछा-- 'क्यों, मनको क्या क्लेश है, किस बातकी चिन्ता है !'

उसी प्रकार दीनताके स्वरमें हरिदासजीने कहा--ध्यही चिन्ता है प्रमो! कि नामसंख्या अब पूरी नहीं होती।

प्रभुने ममताके स्वरमें कुछ यातपर जोर देते हुए कहा—'देखो, अब दुम इतने दृद्ध हो गये हो। बहुत हठ ठीक नहीं होती। नामकी संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे ठिये क्या संख्या और क्या जप र तुम तो नित्यविद्ध पुरुप हो। तुम्हारे सभी कार्य केमछ छोकशिक्षणके निमित्त होते हैं।'

हरिद्वावजीने कहा--प्रमो ! अत्र उतना जल होता ही नहीं। स्वतः ही कम हो गया है। हॉ, मुझे आपके श्रीचरणोंमें एक निवेदन करना था!

प्रभु पासमें ही एक आसन खींचकर बैठ गये और प्यारंसे कहने खो—'कहों) स्था कहना चाहते हो ?'

अत्यन्त ही दीनताके साथ हरिद्रास्त्रजीने कहा—'आपके स्थाणेंसे मुद्रो प्रतीत हो गया है कि आप शीम ही सीलांस्वरण करना चाहते हैं। प्रभी! मेरी श्रीचरणोंमें यही अन्तिम प्रार्थना है कि यह दु:खन्नद्र हरम मुद्रो अपनी ऑखोंसे देखना न पड़े। प्रभी! मेरा हृदय फट जायता। मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मंगोकामना यही है कि नेत्रोंके सामने आपकी मनमोहिनी मृत्त हो। हृदयमें आपके मुन्दर सुवर्णवर्णकी सस्त्रोती स्त्रत हो। जिह्नापर मधुरातिमधुर भौकृष्णचैतन्य यह त्रैक्षेक्यपायन नाम हो और आपके चाह चरित्रोंका चिन्तन करते-करते में इस नश्वर शरीरको त्याग कहूँ। यही मेरी साध है, यही मेरी उत्कट अभिलापा है। आप स्वतन्त्र ईश्वर हैं, सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इस मिशाको तो आप मुद्दो अवस्य ही दे दें।'

प्रभुने दयदवापी आँखोंने कहा—ाठाकुर द्विदान ! माद्रम पड़ता है, अब तुम बीलानंबरण करना चाहते हो । देखो, यह बात ठीक नहीं । पुरीमें भेरा और कीन है ! तुम्हारी ही नद्गतिने तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ । हम-तुम साथ ही रहे, साथ ही सद्भीतंत्र किया, अब तुम मुद्दे अंकेटा छोड़कर जाओंगे, यह ठीक नहीं है ।

धीरे-धीरे पितककर प्रमुक्ते पैरोंमें मत्तक रगहते हुए हरिद्राध करूने हरो—पम्मो ! देखी चात पित्र कभी अपने श्रीमुख्ये न निकार्ले ! मेरा जनम म्लेम्लकुट्टमें हुआ ! जनमका अनाप, अनुपद और अनाधिक, संखारते तिरस्कृत और हीन कमीके कारण अत्यन्त ही अधम, विध्यर भी आपने मुद्दे अपनाया; नरकते लेकर स्वर्गमें विद्याय ! बहुँ-पहुँ श्रीवेय म्राह्मणोंचे सम्मान कराया, भीलोक्यमचन पुरुपोचमक्षेत्रका देवदुर्जन बात प्रदान किया ! प्रमो ! हस दीन हीन क्रेनालको रहु वे चक्कार्य बना दिया, बह आपकी स्हिताका पार कीन वा सकती है ! मेरी प्रार्थना कर सकते हैं ! आपकी महिताका पार कीन वा सकता है ! मेरी प्रार्थना को स्वीकार क्रीविये और मुद्दे अपने मनोवाज्ञित वरदानको दीजिये !'

प्रभुने गद्गद कण्डमे कहा—'हरिदान ! तुम्हारी इच्छाके विषद करनेकी मला सामर्घ्यं ही किसकी है ! जिसमें तुम्हें मुख हो। वहीं करों !'

भन्न इतना कहकर अपने स्थानको बाठे गमे । महत्रभूने गोबिन्दर्धे कह दिया कि 'हरिदासकी ख्व देख-रेख रम्बी, अब वे हत पाझमीतिक शर्तारको छोड़ना चाहते हैं।' गोबिन्द प्रवाह केकर रोज जाता था। किन्दु हरिदासजीकी भूख तो अब समाप्त हो गयी। हुटे हुए पोहेंमें





महात्मा हरिदासजीका गोलोकगमन

पुलटिस बाँधनेसे लाम ही क्या ! छिद्र हुए घड़ेमें जल रखनेसे प्रयोजन ही क्या ! उसमें अब जल सुरक्षित न रहेगा ।

महाप्रमु नित्य हरिदावजीको देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, हरिदावजीके धरीरकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आध्रमपर गये और उसी समय गोविन्दके द्वारा अपने समी अन्तरङ्ग मक्तोंको बुळाया। सबके आ जानेपर प्रभु उन्हें साथ लिये द्वप हरिदावजीके आध्रममें जा पहुँचे। हरिदावजी पृष्वीपर पढ़े हुए धीरे-धीरे—

> . हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

ं इस महामन्त्रका जब कर रहे थे। प्रभुने पूछा---- क्यों हरिदास ! कहो, क्या हाल है ??

स्थव आनन्द है प्रमो !' कहकर हरिदासने कहके साम करवट बदली। महाममु उनके मसाकपर धीर-धीर हाय फिराने लगे। राय रामानन्दर, सार्वभीम महाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रिश्वर पिडत, गदाधर गोस्वामी, कार्याधर, जगदानन्द पण्डत आदि समी अन्तरक मक्त हरिदास्त्रीको चारों ओरसे परकर बैठ गये। धीरे धीर मक्तेंने संकीर्तन आरम्म किया। महाचार्य जोशमें कार्य उठ लखे हुए और जोरॉसे तृत्य करने लगे। अब तो सभी मक्त उठकर और हरिदास्त्रीको धेरकर वोरोंक साम गाने, बजाने और नावने लगे। धक्रीतंनकी कर्णीय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी यहाँ एकत्रित हो यथे। गुरुष धणके अनत्तर प्रमुने संकीर्तन-वंद करा दिया। मस्कींक सहित हरिदास्त्रीको चारों ओरसे परकर बैठ गये। प्रमुके दोनों कमले समान नेत्रीमें जल मरा हुआ था, कण्ड शोकके कारण गद्भर हो था। उन्होंने कप्टके साम पेरियोश के साम क्रींसे क्रम स्वर्थित स्वर्थित सामानन्द तथा साममें आदि मुक्तें करना आरम्भ किया—पहिरासकीके मित्रासका बलान सहस्त्रीय कहना आरम्भ किया—पहिरासकीके मित्रासका बलान सहस्त्रीय कहना आरम्भ किया—पहिरासकीक मित्रासका बलान सहस्त्री

सप्तमाले रोपनागर्भी भी अनन्त वर्षीमें नहीं कर सकते । इनकी सहिष्णुताः जागरूयताः तितिशा और भगवदाममें अनम्यभावने निष्ठा आदि समी बाते परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका जैसा वैराग्य था पैस सभी मनुष्योंमें नहीं हो सकता । कोटि-कोटि पुर्धोंमें कहीं खीजनेसे किसीमें मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असम्मंव-मा ही बना दिया था।' यह कहकर प्रभु चेंतींकी घटनाः वैश्याकी घटनाः नागको घटना तथा इनके. सम्बन्धको और प्रदोमन-सम्बन्धी देवी घटनाओंका वर्णन करने छगे। सभी मक इनके अनुपमेय गुणोंको सुनकर इनके पैरोंकी धृत्विको महावयर महने हमे। उसी समय बड़े कप्टते हरिदासजीने प्रमुको सामने आनेका सद्धेत किया। भक्तवत्त्वल चैतन्य उन महापुरुपके सामने बैट गये । अवतक उनकी ऑखें बंद थीं, अब उन्होंने दोनो ऑखोंको खोड दिया और विना पलक मारे अनिमेपभावते वे प्रमुके शीमुखकी और निहारने लगे। मानो वे अपने दोनों बड्डे-बड्डे नेत्रोद्वारा महाप्रभुके मनेहर मुखारविन्दके मकरन्दका तन्मयताके साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रभुके श्रीमुखकी ओरसे क्षणमरको भी इधर-उधर हटती नहीं थी। सभी मीन थे, चारों ओर नीरवता और सन्धता छायो हुई थी । हरिदावनी अत्यन्त ही पिपासुकी तरह प्रमुकी मकरत्र्यमाधुरीको पी रहे थे। अब उन्होंने पासमें बैठे हुए भक्तोंकी घीरे-थीरे पदधूटि उठाकर अपने कॉवते हुए हायोंने शरीरपर मली। उनकी दोनों ऑलॉकी कोरोंमेंने अध्योंकी बूँदें निकल-निकलकर पृथ्वीमें विलीन होती जाती भीं । मानो वे नीचेके लोकमे दरिदास-विजयोत्सवका संवाद देने जा रही हों । उनकी ऑखॉक पलक गिरते नहीं थे, जिहासे धीरे-धीरे 'श्रीकृष्णचेतन्य, श्रीकृष्णचेतन्य' इन नामीकी उचारण कर रहे थे। देखते-हो-देखते उनके माणग्रक्षेर इस जीर्ण-शीर्ण कलेवरकी परित्याग करके ने जाने किस लोककी ओर चले गये। उनकी



### ८० थीथ्रीचैतन्य-चरितावली छण्ड ५

मखबाले शेवनागजी भी अनन्त बर्पोमें नहीं कर सकते । इनकी सहिष्णताः जागरूकताः तितिशा और भगवन्नाममे अनन्यभावने निग्ना आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्योंमे नहीं हो सकता । कोटि-कोटि पुरुपोमें कहीं खोजनेधे किसीमें मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असम्भव साही बना लिया था।' यह कहकर प्रभु बेंतोंकी घटनाः विस्याकी घटनाः नागकी घटना तथा इनके सम्बन्धकी और प्रलोभन-सम्बन्धी देवी घटनाओंका वर्णन करने छगे। सभी भक इनके अनुपमेय गुणोंको सुनकर इनके पैरोंकी धृष्टिको महाकपर महने छगे। उसी समय बड़े कप्टसे हरिदासजीने प्रमुको सामने आनेका सङ्केत किया। भक्तवलाङ चैतन्य उन महापुरुपके सामने बैठ गये । अवतक उनकी ऑर्खे बंद थी, अब उन्होंने दोनों आँखोंको खोछ हिया और विना पलक मारे अनिमेपमावसे वे प्रमुके श्रीमुखकी और निहारने लगे। मानो वे अपने दोनों चड़े-चड़े नेत्रोंद्वारा महाप्रभुके मनेहर मुखारविन्दके

मकरन्दका तन्मयतिक साथ पान कर रहे हाँ। उनकी हिं महामधुके श्रीमुखकी ओरते क्षणमरको भी इचर-उपर हटता नहीं थी। सभी मीन थे, जारों ओर नीरवता और सन्धता छालो हुई थी। हरिद्राधमी अलस्त ही शिगामुकी तरह प्रभुक्ती मकरन्दमाधुरीको थी रहे थे। अब उन्होंने पासमे बैठे हुए महमें की भारति प्रस्कृति उठाकर अपने काँगते हुए हालीहे सरिराए मही। उनकी दोनों आंखोंको कोरोंमेंसे अशुआंकी दूँदि निकड़निकछकर पृथ्वीमें विलीन होती जाती थीं। मानो वे नीचेके लोकी हरिद्राध-विकयोस्तवका संवाद देने जा रही हों। उनकी ऑलोक सर्काद कि सिराए निकड़ शिरति उनकी ऑलोक स्वाद देने जा रही हों। उनकी ऑलोक स्वत्व शिरते नहीं थे, जिड़ांसे धीरे-धीरे श्रीकृष्णचीतन्म, श्रीकृष्णचीतन्म, इन न उचारण कर रहे थे। देखते-ही-देखते उनके प्राणायिकर हस भक्षेत्रको प्रोर स्थित प्रस्ता कर रहे थे। देखते-ही-देखते उनके प्राणायिकर हस भे



टोटा गोपीनाथजीका मन्दिर



आँखें खुलीकी खुटी ही रह गयीं, उनके फिर पटक गिरे नहीं । मॉनकी सरह मानो वे पुलकदीन ऑस्ते, निरन्तररूपमे पैटोस्पको शांदटन प्रदान करनेवाले चैतन्यरूपी जलका आभय प्रदण करके उमाकी कीन. स्कटकी लगाये अविच्छित्रमावते देख**ाही हैं। तमी मन्त्रेने एक स्टब्स** रिष्यनि की । महाप्रमु उनके प्राणहीन कलेवरको अपनी गोर्टाने उटाकर

जीरीके बाय शत्य करने हमें । सभी मक्त कदन करते हुए करि केंद्र हरि बोल की हदयविदारक ध्वनिष्ठे मानी आकाशके हदयक मी दुक्दे उच्हें करने त्यो । उस समयका हृदय यहां ही करुपाबनक या । उसी नैतन्य हरिदासके प्रामुद्दीन शरीरको गोदीमें टेकर रोवे-रोवे उत्य कर री

ही वहाँ अन्य मेर्चोडी स्या देशा हुई होगी। इसका पाटक ही अनुमन टमा सकते हैं। उसका कपन करना हमारी शक्तिके बाहरकी बात है। रिक्षक देशायाचा समुद्री कर व

्रत प्रकार नहीं देरतक मर्कीके सहित प्रमु कीर्तन करने गरे। अनन्तर श्रीजगत्रावर्जीका प्रवादी यस्त्र मेंगाया गया । टमन उनके स्पिरको क्येंटकर क्लबा बहा मारी विमान बनाया गया । गुण्य करावेकी होरियाने करकर टनका शरीर विमानपर रखा गया। निवर्ष मतः साटः, करताल, करताल मुदक्त और शहू महियाल नगा पण्डी वनते हुए विमान अगान्त्रामे चलने ल्यो । समी मक वार्ग वार्ग  पान किया । सभी भक्तोंने हरिदासजीके पादोदकरे अपनेको इतकृत्य

65

समाधिस्य किया गया । क्योंकि वेसंन्यासी थे, संन्यासीके दारीरकी शास्त्रोंमें

ऐसी ही विधि बतावी है। प्रभगे अपने हार्थोंसे गड़ेमें बाद दी और

प्रेमके आवेशमें उन्मत्त होकर समाधिके चारों ओर संकीर्तन किया और

हिंगे उतना ही

समुद्रस्नान करके तथा हरिदासजीकी समाधिकी प्रदक्षिणा करके सभीने

पुरीकी ओर प्रस्थान किया । पथमें प्रमु हरिदासजीकी प्रशंसा करते-करते

प्रसाद इसलोग मॉॅंग-मॉॅंगकर एकत्रित

समझा । बाल्में एक गड्डा सोदफर उसमे इरिदासजीके दारीरको

प्रेममें पागलींकी भौति प्रलाप करते जाते थे। सिंहद्वारपर पहुँचकर प्रभु रोते-रोते अपना अञ्चल पसार-पसारकर दूकानदारोंसे भिक्षा माँगने लगे । वे कहते थे—'भैया ! में अपने हरिदासका विजयोत्सव मनाऊँगा, मुझे इरिदासके नामपर भिक्षा दो ।' दूकानदार अपना-अपना सभी प्रसाद प्रभुकी झोलीमें डालने लगे । तब स्वरूपदामोदरजीने प्रभुका हाय पकड़कर कहा-प्रभो ! यह आप क्या कर रहे है ! भिशा माँगनेके लिय हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस अकार मॉगते देखकर लिय हम आपक एपच र ... हमें दुःख हो रहा है। आप चलिये । जित

उनकी समाधिपर सुन्दर-सा एक चत्रृतरा बनाया । सभीने द्योकयुक्त



पान किया । सभी भक्तोंने हरिदासजीके पादोदक्से अपनेकी कृतकृत्य समझा । बाल्में एक गड़ा सोदकर उसमें हरिदासजीके शरीरको समाधिस्य किया गया । क्योंकि वेसंन्यासी थे। संन्यासीके दारीरकी शास्त्रोंमें ऐसी ही विधि बतायी है। प्रभुमें अपने हाथोंसे गड्डोमे बाद दी और उनकी समाधिपर सुन्दर-सा एक चबृतरा बनाया । समीने शोकयुक्त प्रेमक आवेशमें उन्मत्त होकर समाधिके चारों ओर संक्रीर्तन किया और समुद्रस्नान करके तथा हरिदासजीकी समाधिकी प्रदक्षिणा करके समीने पुरीकी ओर प्रस्थान किया । पथमें प्रभु हरिदाएजीकी प्रशंता करते-करते प्रेममे पागलोंकी भाँति प्रलाप करते जाते थे। सिंहद्वारपर पहुँचकर प्रभु रोते-रोते अपना अञ्चल पसार-पशरकर दूकानदारींसे भिक्षा माँगने लगे । वे कहते थे-- भैया ! मैं अपने हरिदासका विजयोत्सव मनाऊँगाः मुझे हरिदासके नामपर भिक्षा दो ।' दूकानदार अपना-अपना सभी प्रसाद प्रमुकी झोलीम डालने लगे । तब स्वरूपदामोदरजीने प्रमुका हाय पकडुकर कहा--प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं ! भिक्षा मॉॅंगनेके लिये हम आपके सेवक ही बहुत हैं, आपको इस जकार माँगते देखकर हमें दुःख हो रहा है, आप चंलिये । जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद इसलोग मॉन-मॉनकर एकतित कर देंगे ।' इस प्रकार प्र<u>म</u>को समझा-बुझाकर खरूप गोस्वामीने उन्हें स्थानपर भिजवा दिया और आप चार-पाँच भक्तोंको साथ हेकर दूकानोंपर महाप्रसाद माँगने चले। उस दिन दुकानदारोंने उदारताकी हद कर डाली । उनके पास जितना भी प्रसाद था, सभी दे ढाला । इसनेमें ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत है भक्त मनों प्रसाद लेकर प्रभुके आश्रमपर आ उपस्थित हुए । चारों ओर महाप्रसादका देर लग गया । जो भी मनता वही हरिदासर्जीके विजयोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये दौड़ा आता । इस प्रकार हजारी आदमी वहाँ दक्षत्रित हो गये । महाप्रभु स्वयं अपने हाथोंने सभीको

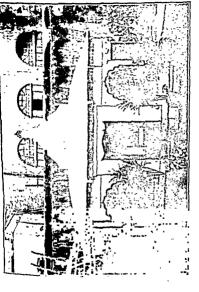

थीहरिदासजीका समाधि-मन्दिर



सिद्ध बकुल बृक्ष

परोसने लगे। महाप्रभुका परोसना विचित्र तो होता ही था। एक-एक . पत्तलपर चार-चार, पाँच-पाँच आदमियोंके योग्य भोजन और तारीफकी बात यह कि छोग सभीको खा जाते थे। मक्तीने आग्रहपूर्वक कहा-'जबतक महाप्रभु प्रसाद न पा लेंगे, तबतक हममेंसे कोई एक प्रास भी मुँहमें न देगा। तय प्रभुने परोसना बंद कर दिया और आप पुरी तथा भारती आदि संन्यासियोंके साथ काशी मिश्रके लाये हुए प्रसादको पाने लगे; क्योंकि उस दिन प्रभुका उन्हींके वहाँ निमन्त्रण या। महाप्रभुने सभी भक्तोंको खूब आप्रहपूर्वक मोजन कराया । सभीने प्रमाद पा लेनेके अनम्तर हरिध्वनि की । तब प्रभु ऊपरको हाथ उठाकर कहने लगे-दिरासजीका जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किये। उनके गद्देमें बालू दी। उनका पादोदक पान किया। उनके विजयोत्सवमें प्रसाद-पाया, वह कतार्य हो गया । उसे श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति अवस्य ही हो सकेगी । वह अवस्य ही भगवत्क्षपाका भाजन बन <sup>एके</sup>गा ।' यह कहकर प्रभुने जोरोंसे हरिदासजीकी जय बोली । 'हरिदासजीकी जिया के विशाल घोपसे आकाशमण्डल गूँजने लगा। हरि हरि ध्वृनिके साथ हरिदासजीका विजयोत्सव समाप्त हुआ ।

अधित्र जगन्नायपुरीमें टोटा गोपीनायजीके रास्तेमें समुद्रतीरपर अब भी हरिदासजीकी मुन्दर समाधि बनी है। वहाँपर एक बहुत पुराना बच्छ (मीटिक्स) का बच्च है, उसे सिद्ध बकुळ कहते हैं। ऐसी मितिह है कि हरिदासजीने दातीन करके उसे गाह दिया या उसीने वह वह है। या । अब भी वहाँ प्रतिवर्ष अनन्त चतुर्दर्शके दिवस हरिदासजीक विजयोसिस मनाया जाता है। उन महीमना हरिदासजीक कियाम हम कीटि-कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोसिक मितिह समाधित हम कीटि-कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोसिक मितिह समाधित करते हैं।

## भक्त कालिदासपर प्रमुकी परमकृपां कैवं मधिसावदुष्क्रमाहि

स्पृशस्यनयाँपगमी महीयमां धाटरजोऽभिषेकं

गं पादरजोऽभिषेकं निष्टिञ्चनानां न वृणीत यावत् ॥%

यदर्थः ।

निष्ठिश्चनानी न वृणीत यावत् ॥% (थीमद्रा० ७ १ ५ । १२ )

वैष्यव मन्यों में भक्त-यद-त्व', भक्त-यादोदक' और भक्तेच्छिष्ट इत्य' इन तीनोंका अत्यधिक माहास्य वर्णन किया गया है। श्रद्धाख भक्तेने इन तीनोंको ही साधनवल वताया। संचयच जिल्हें इन तीनों

वस्तुओं में पूर्ण श्रद्धा हो गयी, जिनकी बुद्धिमें भक्तों के प्रति मेरमाय मिट गया, जो मगवत्स्वरूप समझकर समी मक्तोंकी पद्भूतिको श्रद्धा-पूर्वक सिरमर चदाने स्था नस्ती कारोदकको मितामायसे पान • निक्तोंने सर कुछ स्वाग दिया है, स्ते परत पूर्वनीय सम्बर्धन

महापुरुषोंके चरणोके मीचेकी षूष्टिको जरतक सर्बाह्म छगाकर उसमें सान न किया जाय तरतक किसीको भी प्रमुपादपर्चोको प्रीति प्राप्त नहीं हो सकती। करने छो, वे निहाल हो गये, उनके छिये भगवान फिर दूर नहीं रह जाते । उनकी पद्धूलिकी लालसारे भगवान उनके पीछे-पीछे धूमते रहते हैं, किन्तु इन तीनोंमें पूर्ण थहा होना ही तो महाकठिन है । महा-प्रसाद, गोविन्द, भगवलाम और वैष्णवेंकि श्रीविमहमें पूर्ण विश्वास भगवत-कृतपात्र किसी विरले ही महापुरुपको होता है । यो दूध पीनेवाले बनावटी मजनू तो बहुत-वे धूमते हैं । उनकी परीखा सो फटोराभर खून मॉगनेपर ही हो सकती है । वे महापुरुप धन्य हैं, जो भन्तोंकी जाति-पीत नहीं पूछते । भगवानमें अनुराग रखनेवाले सच्चे भगवत्-भकको वे इंशर-बुल्य ही समझकर उनकी सेवा-पूजा करते हैं । मस्त्रमद श्री-कालिदास पेसे ही परम भागवत भन्तोंमेंसे एक जगद्बन्य थहालु मक्त ये । उनकी आहतीय मक्तिनिद्याको सुनकर समीको परम आश्वर्य होगा।

कालिदासनी जातिके कायत्य थे । इनका घर श्रीरसुनायदासनीके गाँवले कोस-डेड्-कोस भेदा या भटुआ नामक प्राममें था । जाति-सम्बन्धते ये रसुनायदासनीके समीपी और सम्बन्धते थे । मगवज्ञाममे इनकी अनन्य निष्ठा थी । उउते-वैठते, सोतं-जागते, हॅस्वते-खेलते तथा वाते करते-करते भी सदा इनकी जिहापर भगवज्ञाम ही विराजमान रहता । हरे कृष्ण हरे रामके विना ये किसी बातको कहते ही नहीं थे । भगवत्-भक्तोंक प्रति इनकी ऐसी अहुत निष्ठा थी, कि जहाँ भी किसी भगवत्-भक्तोंक प्रति इनकी ऐसी अहुत निष्ठा थी, कि जहाँ भी किसी भगवत्-भक्तोंक प्रति इनकी ऐसी अलुते निष्ठा थी, किसी भावत्-भक्तोंक अन्छे-अन्छे पदार्थ खिलानेमें इन्हें प्रसानत्यका अनुमय प्रति । भक्तोंको अन्छे-अन्छे पदार्थ खिलानेमें इन्हें परमानत्यका अनुमय प्रति । भक्तोंको जब ये श्रद्धापूर्वक सुखादु पदार्थ खिलाते तो उनके दिय्य स्वादोंका ये स्वयं भी अनुमय करते । स्वयं खानेसे इन्हें इतनी प्रस्वता नहीं होती, जितनी कि भक्तोंको खिलानेसे । भक्तोंको खिलानेसे । भक्तोंको खिलानेसे । स्वयं खानेस्वा

## ८६ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावंली छण्ड ५

इन्हें अपना उच्छिए नहीं देता तो ये उसके बतनोंको ही चाटते। उसी
महामासदको पाकर ये अपनेको कृतार्थ समझते। निरन्तर भगवझामोंका
जय करते रहना। मत्तोंका पादोदक पान करना। उनकी पदभूलिको
मन्तकपर चदान। और उनके उच्छिए महामासदको पूर्ण अद्भाके साम
पाना ही ये इनके साधनकल थे। इनके अतिरिक्त थे योग, वज्ञ, तप,
पूजा, पाठ, अध्ययन और अन्योक आदिकुछमीनहीं करते थे। इनका
प्रजाब या कि हमें इन्हीं साधनोंके द्वारा प्रभुपादपर्योका प्रीति आत हो
जावगी। ऐसा इन्हें हद विश्वास था, इसमें बनावदकी गञ्चतक भी
नहीं थी।

इनके गाँवमे ही,एक झाडू नामके भूमिमाली जातिके छूद भगवत्-भक्त थे । उनकी पत्नी भी अत्यन्त ही पतिपरायणा धती-वाध्वी नारी थी। दोनों ही खूब मिक्तमावरे श्रीकृष्णकीर्तन किया करते थे। एक दिन मक्त कालिदासजी उन दोनों मक्तदम्पतीके दर्शनोंके निमित्त अनके घरपर गये । अन दिनों आमोंकी फमल थी, इसलिये वे उनकी भेंटके छिये बहुत बेदिया-बेदिया सुन्दर आम ले गये थे। प्रतिष्ठित कुछोद्भृत काछिदासको अपनी टूटी झोंपड़ीमें आया देखकर उस भक्तदम्पतीके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । उन दोनोंने उठकर कालिदामजीकी अभ्यर्थना की और उन्हें बैठनेके लिये एक फटान्स आधन दिया । कालिदासजीके सुरापूर्वक बैठ जानेपर कुछ लजिसमावसे अत्यन्त ही कृतशता पकट करते हुए शाड़ भक्त कहने छगे—प्पाहाराज ! आपने अपनी पदघलिये इस ग्रदाधमकी कुटीको परम पावन- बना दिया । आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुषोंका हम-जैसे नीच जातिक पुरुषोंके यहाँ आना साक्षात् भगवान्के पधारनेके समान है। इस एक तो वैसे ही शुद्र हैं दूसरे धन-दीन, फिर आपकी किस प्रकार सेवा करें। आप-जैसे अतिथि हमारे यहाँ

काँदेको आने छगे, हम आपका सत्कार किस वस्तुसे करेँ । आज्ञा हो तो किसी बाद्रणके यहाँसे कोई वस्तु बनवा छाँचे ।'

काल्दिरावजीने इतकता मकट करते हुए कहा—'आप दोनोंक ग्रुम दर्गनींचे ही मेरा सबैश्रेष्ठ सन्कार हो जुका। यदि आप कृता करके कुछ करना ही चाहते हैं, तो यही कीजिये कि अपने भरणोंको मेरे मसकपर रज़कर उनकी पायन परागछे मेरे मसकको पिय पना दीजिये। यही मेरी आपने प्रार्थना है, हसीके द्वारा मुझे छत्र कुछ मिल जायगा।'

अत्यन्त ही दीनताके साथ गिड़गिड़ाते हुए झाड़ू भक्तने कहा—
भ्यामी ! आप यह कैसी भूळी-भूळी-सी वार्ते कर रहे हैं। मला, हम
जातिके सूद्र, धर्म-कमेंसे हीन, आपके दारीरको स्पर्ध करनेतकके भी
अधिकारी तो नहीं हैं। किर हम आपको अपने पैर कैसे छुआ सकते
हैं। हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि ऐसी पाप नदानेवाळी बात किर
आप कभी भी अपने मुँहसे न निकाल । इससे हमारे सबैनास होनेकी
सम्भावना है।

काल्डिदामधीने कहा----जो भगवान्का मक्त है, उपकी कोई जाति नहीं होती। यह तो जातिवन्यनींने परे होता है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता, यही सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिये आप जाति-कुलका भेदभाव न करें। आप परम भागवत हैं, आपकी पर्ध्यूलिसे में पावन हो जाऊँगा, आप मेरे उसर अवस्य कृपा करें।

झाडू भक्तने कहा—भाविक ! आपंत्री इस बातको में मानता हूँ, कि भगवदक्क वर्ण और आधर्मीय परे होता है। वह सबका गुर और पूजनीय होता है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं होता, किन्तु वह मक्त हाना चाहिये। मैं अधम भला भक्तिभाव क्या जातूँ। मुक्ते तो भगवान्में तिनक भी प्रीति नहीं। मैं तो संसारी गर्तमें फँसा हुआ नीच विपयी पुरुप हूँ।

काश्चिदायजीने कहा—'सचसुच सबे भक्त तो आप ही हैं। जो अपनेको भक्त मानकर सबसे अपनी पूजा कराता है, अपने भक्तिभायका विशापन बॉटता फिरता है, वह तो भक्त नहीं दुकानदार है, मिक्ति नाम-पर पूजा-प्रतिद्वा खरीदनेवाला चिनाय है। सचा भक्त तो आपकी तरह सदा अमानी, अहंकाररिहत उदा दुसरोंको मान प्रदान करनेवाला होता है, उसे इस बातका स्वप्नमे भी अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूँ। यही तो उसकी महानता है। आप लिये हुए सबे मगबद्रक हैं। हीन फुलमे उत्पन्न होकर अपने अपनेको लिया रहा है, मिक्ति ऐसी अलीकिक करन्दी है कि वह कितनी भी बया न लियायी जाय, सचे पारखी तो उसे पहचान ही लेते हैं। हमा करके अपनी चरणपूरिसे मेरे अंगकी प्रस्तु वा उत्पन्न ही लेते हैं। हमा करके अपनी चरणपूरिसे मेरे अंगकी प्रस्तु वा उत्पन्न ही लेते हैं। हमा करके अपनी चरणपूरिसे मेरे

इस प्रकार काल्टिरावजी बहुत देरतक उनने आग्नह करते रहे, किन्तु आहू भकते उसे स्वीकार नहीं किया। अन्तर्मे वे दोनों पति-पत्नीको अदापूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा हुए । झाडू भक्तने शिष्टाचारके अतुसार उन्हें योड़ी दूर घरसे बाहरतक पहुँचानेके लिये उनके प्रीके-बीछे आये। जब काल्टिदासजीने उनसे आग्नहपूर्वक स्त्रीट जानेको कहा तो वे स्त्रीट गये। काल्टिदासजी वहीं स्त्रहे रहे। झाडू भक्त जब अपनी कुटियामें पुस गये तब जिस स्थानपर उनके चरण पड़े थे, उस स्थानकी पूल्को उटाकर उन्होंने अपने सम्पूर्ण दारीरपर लगाया और एक और परके बाहर लियकर बैठ गये। राष्ट्रिका समय था। झाडू भक्तकी स्त्रीने अपने पतिषे कहा— कालिदासजी ये प्रसादी आम दे गये हैं, इन्हें भगवत्-अर्थण करके पा हो। भक्तका दिया हुआ प्रसाद है—इसके पानेंग्रे कोटि जन्मोंके पाए कटते हैं।

झाडू भक्तने उछाएके साथ कहा--'हॉ, हॉ, उन आमींको अवर्यः लाओ । उनके पानेसे तो श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होगी ।'

पतिकी आजा पति ही पतिपरायणा पत्नी उन आमोंकी टोकरीको

उटा हायी। झाहूने मनसे ही आमोंको मगवत्-अपीण किया और फिर

उन्हें प्रसद समझकर पाने हमे। उनके चूस हेनेपर को पनता उसे

उनकी पतिकता स्त्री चूससी जाती और गुउटी तथा छिडकोंको बाहरको
ओर फॅकती जाती। पीछे छिपे हुए कालिदासा उन गुउटिलोंको उठा

उटाकर चूसते और उनमें ने अमृतके समान स्वारका अनुभव करते।

इस प्रकार भक्तोंके उन्छिए प्रसादको पाकर अपनेको कृतार्य समझकर
ने बहुत राशि बीते अपने घर आये।

इस प्रकारकी इनकी भक्तींक प्रति अनन्य श्रद्धा यी। एक बार गौडीय भक्तींके साथ वे भी नीवाचलमें प्रमुक्ते दर्शनींके लिये पद्यारे। इनके ऐसे भक्तिभावकी बातें सुनकर प्रमु इनने अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और इन्हें यहे ही सम्मानके साथ अपने पास रखा।

महाप्रश्च जब जगन्नापजीके मन्दिरमें दर्शनोंके लिये जाते, तब विद्वारिक समीप वे एक गड्डेमें पैर धोवा करते थे ! गोविन्द उनके साथ ही जाता था । प्रभुने कठोर आशा दे रखीं थी कि यहाँ हमारे पादोदकको कीर्द मी पान न करे इष्ठलिये गरों जाकर प्रभुके पादोदक पान करने-

#### थीथीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५

• ০

का साहर किसीको भी नहीं होता था। किन्तु भक्तोंका पादोदक और भक्तभुक्त अन्न ही जिनके साधनका एकमात्र यल है, वे कालिदासजी भला कव माननेवाले थे। वे निर्भीक होकर प्रभक्ते समीप चले गये और उनके पैर घोषे हुए जनको पीने लगे। एक बुल् पीया, प्रभु बुरवार उनके मुखकी ओर देखते रहे । दूसरा चुल्टू पीया, प्रभु योहे से मुस्कराये, तीवरा चुल्दू पीयाः प्रभु जोरींचे हुँस पहे । नौथे चुल्दूके लिये ज्यों ही उन्होंने हाथ बदाया त्यां ही प्रमुने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे-प्यमः बहुत हुआ। अब किर कभी ऐसा साइस न करना।' इस प्रकार अपनेको यहमागी समझते हुए कालिदासजी जगन्नायजी-के दर्शन करते हुए प्रभुके साय-ही-साय अपने निवासस्पानपर आये । महाप्रभने भिक्षा पायी और भिक्षा पानेके अनन्तर सङ्केतरे गोविन्दको आशा दे दी कि काल्दिएडीको हमारा उच्छिए प्रसाद दे दो । प्रभुका सङ्केत, समझकर गोविन्दने कालिदासनीको प्रमुका उच्छिष्ट महाप्रसाद दे दिया । पादोदकके अनन्तर प्रभुके अधरामृतविश्चित उच्छिष्ट प्रसाद-को पाकर उनकी प्रसन्नताका धारापार नहीं रहा। धन्य है, ऐसे भक्ति-भावको और धन्य है उनके ऐसे देवदुर्लभ सौभाग्यको जिनके लिये महाप्रभुने स्वयं उच्छिष्ट प्रसाद देनेकी आज्ञा प्रदान की ।



# जगदानन्दजीके साथ प्रेम-कलह

श्रमिदैयोपमोगस्य रूपस्य मृदुनः कथम्। कठिनं सञ्ज ते चेतः शितीपस्येय यन्यनम्॥क (सु०र०मा०३१९।र)

प्रेम-क्लइमें कितना मिठाव है, इक्का अनुमय प्रेमी हृदय ही कर सकता है। यदि प्रेममेंचे कल्ह प्रयक् कर दी जाय तो उमका स्वाद उची प्रकारका होगा जिस प्रकार चीनी मिकालकर मोति-मोतिके मेवा डालकर बनाये हुए इल्लुएका। चीनीके बिना जिस प्रकार स्वय ची डालकर बनाया हुआ भी हलुआ स्वादिष्ट और विचको प्रसक्ता प्रदान करनेवाला नहीं होता उसी प्रकार ज्वतक बीच-त्रीचमें मधुर-मुगुर कल्इ-का समुद्र न लगता रहे, तयतक उसमें निरन्तर रस नहीं आता। प्रणय-कल्ड प्रेमको नित्य नृतन बनाती रहती है। कल्ड प्रेमक्पों कभी न फटनेवाली चहरकी सजी है, वह उसे सम्बरमयपर प्रोकर स्व साम बनाती रहती है। किल्ह यह समुरमावके उपासकोंमें ही भूपण समझी जाती है, अन्य मार्थोंमें तो हंसे दूपण कहा है।

**Q**2

पण्डित जगदानन्दजीको पाठक भूले न होंगे, ये नवद्वीपमें श्री-निवास पण्डितके यहाँ प्रमुके साथ सदा कीर्तनमें सम्मिटित होते थे। संन्यास ग्रहण करके जब प्रभु पुरीके लिये पधारे तो ये भी प्रमुका दण्ड लिये हुए एक साधारण सेवककी भाँति उनके पीछे-पीछे चले और रास्तेमर ये स्वयं भिक्षा माँगकर प्रभ तथा अन्य सभी साथियोंको मोजन बनाकर खिलाते थे। प्रमुके पहले बृन्दावन जानेपर ये भी साथ चले थे। और फिर रामकेलिसे ही उनके साथ लीट भी आये थे। प्रसुके नीताचलमें स्थायी रहनेपर ये भी वहाँ स्थायीरूपसे रहने लगे। बीच-बीचमें प्रमुकी आज्ञाते शचीमाताके छिये मगवानका प्रसादी वस्त्र और महाप्रसाद लेकर ये नवद्वीप आया-जाया भी करते थे। प्रमुके प्रति इनका अत्यन्त ही मधुरभाव या। मक्त इनके अत्यन्त ही कोमल मधुरभाव-को देखकर इन्हें सत्यभामाका अवतार बताया करते ये और सचमुच इनकी उपासना यी भी इसी भावकी। ये प्रभुके संन्यासकी कुछ भी परवा नहीं करते थे। ये चाहते थे। प्रमुख्य अच्छे-अच्छे पदार्थ खायँ, सुन्दर-सुन्दर वस्न पहनें और अच्छे-अच्छे स्वच्छ सीर सुन्दर आसर्नोपर शयन करें। प्रभ्र यतिधर्मके विरुद्ध इन वस्तुओंका सेवन करना चाहते नहीं थे। यस, इसी बातपर कल्ह होती ! कल्हका . प्रधान कारण यही था कि जगदानन्द प्रमुके शरीरकी तनिकसी भी पीड़ा-को सहन नहीं कर सकते थे और प्रमु शरीर-पीड़ाकी कमी परवाही नहीं करते थे। जगदानन्दजी अपने प्रेमके उद्रेकमें प्रभुष्टे कही वार्ते भी कह देते और प्रमु भी इनसे सदा डरते-से रहते !

एक बार ये महाअधाद और बख लेकर नबद्वीपमें दाचीमाताके समीप गये। माता इन्हें देखकर अपने निमाईक दर्शनींका अनुभव करती यी और सभी गौरभक्त भी इनके दर्शनोंधे श्रीचैतन्य-चरणोंके दर्शनों। का-सा आनन्द प्रांत करते। ये बाते तो सभी मकाँसे मिटकर ही आते। नबद्दीपरे आचार्यके पर शान्तिपुर होते हुए ये शिवानन्दजी धेन-के घर भी गये। वहाँचे ये एक कटल मुगन्धित चन्दनादि तैल प्रभुके निमित्त लेते आये। प्रमु सदा भावमें विमोर-से रहते। उनके अङ्ग-प्रत्यक्षोंकी नमें दीली हो जातीं और सम्पूर्ण शरीरमें पीड़ा होने लगती। इन्होंने सीचा कि इस तैल्ले प्रभुकी वातिषत्तजन्य सभी व्याधियों शान्त हो जाया करेंगी। प्रमके आवेशमे पण्डित होकर भी ये इस बातको भूल गये कि संन्याधीके लिये तैल लगाना श्राव्यांने निषेध है। प्रममे सुकासुक-विचारणा रहती ही नहीं। प्रमीके लिये कोई लीकिक नियम नहीं, उसकी मधुरा तो तीन लोकसे न्यारी है। जगदानन्दजीने तेल लकर गोविन्दको दे दिया और उससे कह दिया कि इसे प्रमुक्ते अङ्गोंमें मल दिया करना।

गोविन्द्ने प्रभुषे निवेदन किया—प्रामो ! जगदानस्य पण्डत गौड्देदासे यह चन्दनादि तैल लाये हैं और शरीरमें मलनेके लिये कह गये हैं। अब जैसी आजा हो बैसा ही में करूँ।

ं मधने कहा—'एक तो जगदानन्द पागल हैं। उनके साथ तू भी पागल हो गया। मला। संन्यासी होकर कहीं तेल लगाया जाता है। फिर तिसपर भी सुगम्भित तेल !' रास्तेमें जाते हुए देखेंगे। वे ही कहेंगे—पह शौकीन संन्यासी कैसा म्हंगार करता है। सभी निपयी कहकर मेरी निन्दा करेंगे। ससे ऐसा तेल लगाना ठीक नहीं है।' गोविन्द इस उत्तरको सुनकर जुप हो गया।

'दो-चार दिनके पश्चात् जगदानन्दजीने गोविन्दसे पूछा-प्गोतिन्द ! ग्रुमने वह तैल प्रभुके दारीरमें लगाया नहीं !'

गोविन्दने कहा— वे लगाने भी दें तब तो लगाऊँ ! वे तो मुझे बाँटते ये !

जगदानन्दजीने धीरेते कहा—'और ! तेने भी उनके हाँटनेका सूत्र स्वयात्र किया | वे तो ऐसे कहते ही रहेंगे। नुलगा देना। भेरा नाम है देना ।

योविन्दने कहा-पण्डितजी । ऐसे लगानेका तो मेरा साइस नहीं है। हाँ, आप कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन कहुँगा।'

दी-चार दिनके पश्चात् एकान्तमें अत्यन्त ही दीनतांक साथ गोविन्दने कहा----प्रमो ! वे बैचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूरहे तैलको लाये हैं, योड़ा-सालगालीजिये। उनका भी मन ६ जायता और फिर यह तो ओपधि है, रोगक लिये ओपधि लगानेमें क्या दोष !'

प्रभुने प्रेमके रोपमें कहा-प्रमुम सब तो मिलकर मुझे अपने धर्मते च्युत करना चाहते हो । आज सुगन्धित तेल लगानेको कह रहे हो, कल कहोंगे कि एक मार्टिस करनेवाटा और रख हो । जगदानन्दकी तो बुद्धि विगइ गयी है, पण्डित होकर उन्हें इतना ज्ञान नहीं कि संन्यासीके लिये मुगन्धित तेल ख़ूना भी महापाप है। वे यदि परिश्रम करके लावे हैं। तो इसे जगन्नाथजीके मन्दिरमें दे आओ । वहाँ दीपकोंमें जल जायगा । उनका परिश्रम भी सफल हो जायगा और भगवत्-पूजामें काम आनेसे यह तैल मा सार्यक हो जायगा। गोविन्द प्रभुको मीठी फटकारको सुनकर एकदम चुप हो गयां, फिर उसने एक भी शब्द तैलके सम्बन्धमें नहीं कहा ।

गोविन्दने सभी वातं जाकर जगदानन्दजीसे कह दो । दूसरे दिन जगदानन्दर्जी मुँह फुलाये हुए कुछ .रोपमे भरे हुए प्रभुके समीप आये । प्रभु उनके हाव-भावको ही देखकर समझ गये कि ये जरूर कुछ खरी-खोटी मुनाने आये हैं। इसलिये उन्होंने पहले-से-पहले ही प्रसङ्ग छेड़ दिया । वे अत्यन्त ही स्तेह प्रकट करते हुए धीरे-धीरे मधुर बचनोंमें

जगदानन्दजीसे कहने लगे—'जगदानन्दजी! आप गौहदेससे बहा सुन्दर तेल लाये हैं। मेरी तो इच्छा होती है, योइान्सा इक्मेंसे लगाऊँ, किन्सुं क्या करूँ, संन्यास धर्मसे विवस हूँ। आप खर्य ही पण्डित हैं, यह बात आपसे लिपी योड़े ही है कि संन्यासीके लिये सुगन्वित तैल लगाना महापाप है। इसीलिये में लगा नहीं सकता। आप एक काम करें, इस तैलका जगदापत्रीकी मेंट कर आह्ये, वहाँ इसके दीपक जल आपेंगे, आपका सभी परिश्रम सफल हो जायगा।

जगदानन्दजीने कुछ रोषके खरमें कहा—'आपसे यह बिना सिर-पैरकी बात कह किसने दी । मैं कब तैछ छाया हूँ १'

प्रमुने हॅंबते हेंबते कहा— आप सन्त्रे, में छुता । इस तैलके कल्स-को मेरे यहाँ कोई देवदूत रख गया ।'

यह सुनकर बगदानन्दवी। रोपमें उठे और उस तैलके कल्सको उठाकर बोरिसे ऑगनमें दे मारा । कल्स ऑगनमें गिरते ही चकताचूर हो गया । सम्पूर्ण तैल ऑगनमें बहुने लगा । कल्सको फाइकर जगदा-नन्दजी कस्तीरे अपने घरको चले गुये और मीतरसे पुरके किवाइ बंद करके पड़ रहे । दो दिनतक न वा अम्र-जल प्रहण किया और न बाहर ही निकले । प्रणयकोपमे मीतर ही पड़े रहे ।

तीसरे दिन ममु सबं उनके घर पहुँचे और किवाइ खटलटाकर बोले—'पण्डित! पण्डित! मीजर क्या कर रहे हैं। बाहर तो आहरों, आपले एक बात कहनी है।' किन्तु पण्डित किसकी सुनते हैं। वे तो खटपार्टी लिये पहे हैं।

तव प्रभुने उसी स्वरमें बाहर्र खंड़े-ही-खंड़े कहा—पदेखिये, में आपके द्वारपर भिक्षाके लिये खड़ा हूँ और आप किवाड़ मी नहीं खोलते। आर्तिय निसके आश्रमसे निरास होकर और जाता है, वंह उस मनुष्यक जगदानन्दजीने धीरेते कहा--(अरे ! तेने भी उनके हॉटनेका खुर खयात्र किया ! वे तो ऐसे कहते ही रहेंगे, तू लगा देना ! मेरा नाम है देना !?

गोविन्दने कहा—पण्डितजी ! ऐसे लगानेका तो मेरा साइस नहीं है। हाँ, आप कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन करूँगा।'

दो-चार दिनके पश्चात् एकान्तमं अत्यन्त ही दीनताके साथ गोविन्दने कहा---प्रमो ! वे वेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूरवे तैलको लाये हैं, योडा-सा लगा लीजिये । उनका भी मन रह जायगा और फिर यह ती ओगिधि है, रोगके लिये ओगिधि लगानेमें क्या दोष !'

प्रभुने प्रेमक रोपमें कहा— जुम सब तो भिलकर मुझे अपने धर्मते च्युत करता चाहते हो । आज सुगर्थित तैल लगानेको कह रहे हो। कल कहोंगे कि एक मालिस करनेवाला और रख ला । जगदानन्दकी तो बुद्धि बिगड़ गयी है। पिछत होकर उन्हें इतना जान नहीं कि संन्यासी है लिये सुगन्यित तैल छूना भी महापाप है । ये यदि परिषम करके लोये हैं तो हुछे जगतायजीके मन्दिरमं दे आओ । यहाँ दीक्कीमें जल जायगा उनका परिश्रम भी सफल हो जायगा और भगवत् पूजामें काम आय वह तैल भी सापक हो जायगा ।' गोयिन्द ममुकी मीजी फटक सुनकर एकदम चुच हो गया। किर उतने एक भी शब्द तैलके सम् नहीं कहा।

गोविन्दने सभी बार्ते जाकर जगदानन्दजीये कह दी । हूं जगदानन्दर्जा मुँह कुछाये हुए फुछ .रोपमें भरे हुए प्रभुके समी प्रभु उनके हाव-मावको ही देशकर समझ गये कि ये जरूर रोगेटी मुनाने आये हैं। इस्टिये उन्होंने पहले-सै-पहले ही दिया । ये अत्यन्त ही स्नेह प्रकट करते हुए परिसीरे जगदानन्दजीने हँसकर कहा----पाइये पाइये, देखिये भात ठण्डा हुआ जाता है।'

प्रसुने कहा—'चाहे टण्डा हो या गरम जबतक आप मेरे साय बैटकर न पावेंगे, तबतक मैं कमी भी न पाऊँगा । अपने छिये एक पत्तल और परोसिये।'

जगदानन्दर्जाने मानिमिश्रत हास्यके स्वरमें कहा--- पाइये भी। मेरी क्या बात है, में तो पीछे ही पाता हूँ। सो आपके पा लेनेपर पाऊँगा।

प्रभुने कहा — 'चाहे सदा पीछे ही क्यों न पति हैं, आज तो मेरे साथ ही पाना पड़ेगा।'

जगदानन्दजीने कुछ गम्भीरताके स्वर्में कहा---प्रमी ! मैंने और रमाई, रघुनाय आदि सभीने तो बनाया है। इन्हें प्रवाद देकर तब मैं पा सकता हूँ। अब आपकी आग्राकी टाल योड़े ही सकता हूँ। अवस्य पा लूँगा।

यह सुनकर प्रमु प्रसाद पाने छंगे। जो पदार्थ चुक जाता उसे ही जगदानन्दजी फिर उतना ही परोस देते। इस भयते कि जगदानन्दजी नाराज हो जाँगी, प्रमु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसप्तात किमिस लाते ही जाते। और दिनोंकी अपेक्षा कई गुना अधिक का गये, तो भी जगदानन्द मानते नहीं हैं, तब प्रमुने दीनताके-से स्वर्धे कहा—प्याय! अब दया भी करोंगे या नहीं। अन्य दिनोंकी अपेक्षा कर साम दिनोंकी अपेक्षा दस गुना तो खा गया, अब करतक और खिलाते जाओंगे!? इतना कहकर प्रमुने भोजन समात किया। जगदानन्दजीन मुखबुद्धिके लिये कींग, इस्पायची और इस्तिकीके टुकड़े दिये। प्रमु उनहें खाते हुए फिर वहीं वैट गये और कहते करो—प्रवादक आप मेरे सामने प्रसाद न पा लेंगे स्वतक भी यहींस नहीं हुँगा।?

जगदानन्दजीने हँसकर कहा- अब आप इतनी चिन्ता क्यों

सभी पुर्ण्योंको लेकर चला जाता है। देखिये, आज मेरी आपके यहाँ भिक्षा है, जल्दीं तैयार कीजिये, में समुद्रस्नान और भगवान्के दर्शन करके अभी आता हूँ। रम् इतना कहकर चले गये। अय जगदानन्दजी-का कोध कितनी देर रह सकता था। प्रभुके लिये मिक्षा बनानी हैं? बसः इस विचारके आते ही, न जाने उनका क्रोध कहाँ चला गया। वे जल्दींचे उठे । उठकर शौचादिचे निरृत्त होकर स्नान किया और रघुनायः रमाई पण्डित तथा और भी अपने साथी दो-चार गौड़ीय विरक्त भक्तींको बुलाकर वे प्रभुकी भिक्षाका प्रवन्ध करने छगे। मोजन बनानेमें तो वे परम प्रवीण थे ही। भाँति-भाँतिके बहुत-से मुन्दर-सुन्दर पदार्थं उन्होंने प्रमुक्ते लिये बना डाले । अभी वे पूरे पदार्थोंको बना भी नहीं पाये थे। कि इतनेमें ही मुसकराते हुए प्रभु स्वयं आ उपस्थित हुए । मनमें अत्यन्त ही प्रसन्न होते हुए और उत्परसे हास्पते युक्त किञ्चित् रोपयुक्त मुखसे उन्होंने एक बार प्रमुकी ओर देखा और फिर शाकको उलटने-पुलटने लगे। प्रमु जल्दींसे एक आसन स्वयं ही लेकर बैठ गये। अब तो जगदानन्दजी उठे । उन्होंने नीची दृष्टि किये हुए वहीं बैठे-ही-बैठे एक थालमें प्रमुके पादपद्मोंको पलारा । प्रभुने इसमें तनिक भी आपीत नहीं की । फिर उन्होंने भाँति-भाँतिके पदार्घोंको सजाकर प्रभुके सामने परोसा। प्रमु चुपचाप बैठे रहे। जगदानन्दजीका अब मीन भंग हुआ। उन्होंने अपनी हँसीको भीतर-ही-भीतर रोकते हुए लजायुक्त मधुर वाणीरी अपनापन प्रकट करते हुए कहा-प्रसाद पाते क्यों नहीं हैं !'

प्रभुने कहा---धर्में नहीं पाऊँगा ।' .

जगदानन्दजीने उसी भावसे नीची दृष्टि किये हुए कहा-----त्व आये क्यों थे, कोई बुळाने भी तो नहीं गया था !'

प्रभुने कहा—'अपनी, इच्छापे आया था, अपनी इच्छापे ही नहीं पाता ।' जगदानन्दजीके साथ प्रेम-कलह

ह्या जाता है।'

वैटकर न पावेंगे, तयतक में कमी भी न पाऊँगा । अपने खिये एक पत्तल और परोसिये।' जरुदानस्दर्जीने मान्मिश्रित द्दास्यके स्वरमें कहा—'पाइये भी; मेरी

जगदानन्दर्जीने हँसकर कहा—'पाइये पाइये, देखिये भात ठण्टा

प्रभुने कहा-- 'चाहे ठण्डा हो या गरम जवतक आप मेरे साथ

९७

न्या बात है, में तो पीछे ही पाता हूँ, हो आपके पा छेनेपर पाऊँगा। प्रमुने कहा — 'चाहे सदा पीछे ही क्यों न पाते हैं, आज तो मेरे साथ ही पाना पड़ेगा।'

जादानन्दजीने कुछ गर्भारताके स्वरमं कहा—प्यमो ! मैंने और रमाई, रचुनाय आदि ससीने तो बनाया है। इन्हें प्रवाद देकर तब मैं पा सकता हूँ। अब आपकी आश्चाको टाल योड़े ही सकता हूँ। अवस्य पा तुँगा।'

जगदानन्दजीने हॅसकर कहा----'अब आप इतनी चिन्ता क्यों

चै॰ च॰ ख॰ ५-७--

9,

करते हैं, अब तो सबके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आप चलकर आराम करें ।' यह मुनकर प्रमु गोविन्दसे कहने टरो—प्गोविन्द ! त् यहाँ रह और जबतक ये प्रसाद पा न छें त्वतक मेरे पास मत आना'। यह कहकर प्रमु अकेले ही कमण्डलु उठाकर अपने निवासस्थानपर चले गये।

पसुके चछे जानेगर जगदानन्द्जीने गोविन्दि कहा - 'तुम जर्खा जाकर प्रमुक्त पैरोंको दवाओ । मैं प्राहार लिये प्रवाद रख छोडूँगा। सम्मव है प्रमु से जायूँ।' यह सुनकर गोविन्द चटा गया और लेटे हुए प्रमुक्त पैर दवाने छगा। प्रमुने पृछा— 'जगदानन्दने प्रवाद पाया ।' गोविन्दने कहा— प्रमो! वे पा लेंगे, उन्हें अभी योहा इत्य शेष हैं।' यह कहकर वह पीरे-पीर पमुक्ते तद्धमांको दवाने छगे। प्रमु कुछ हावकी- सी छेने छगे। पोड़ी देर बाद जरूरीस आँस मटत-मटते कहने छने— भोविन्द! जा देख तो गही, जगदानन्दने प्रवाद पाया या नहीं। यदि पा लिया हो या पा देहां तो मुझे आकर भीरन स्वना देना।' प्रमुक्ते आकारों नोविन्द किर गया। उन्हों जाकर देखा एव महांका प्रमुक्त उन्हिन्छ महामाद देकर उन्हीं पत्तकर जगदानन्दजी खाने बैठे हैं। गोविन्दको देखते ही वे कहने छने— भोविन्द ! ग्रम्हारे खिये मैंने अकम परोक्षर रख दिया है, आओ द्वम भी बैठ जाओ।'

गोधिन्दने कहा-भी पहुछ प्रभुको सुचना दे आऊँ, तब प्रधार पाउँगा। यह कहकर यह प्रभुको सुचना देने चला गया। 'जगदानन्दजी प्रधार पार हैं यह मुनकर प्रभुको धन्ताय हुआ और उन्होंने गोधिन्दको भी प्रमाद पानेके छिये भेज दिया। गोधिन्दने आकर सभी भक्तींके धार पैटकर प्रमाद पाया और पिर सभी भक्त अपने-अपने स्थानीको चले गये।

इस प्रकारकी प्रेम-कलह महाप्रमु और जगदानन्दजीके बीचमें प्रायः होती रहती थी । इसमें दोनों ही आनन्दण। अनुभव करते थे ।

## जगदानन्दजीकी एकनिष्ठा

अर्चायामेय इरये पूजां यः श्रद्धपेहते। म तद्वक्रेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥क्ष

(श्रीमद्भा० ११।२।४७)

शास्त्रीं में भक्तीं के उत्तम, मध्यम और प्राष्ट्रतरूप तीन मेंद्र बताये हैं | जो मक अपने इष्ट्रेयको वर्षस्थापक समझकर प्राणिमायके प्रति श्रद्धांके भाव रखता है और सभी वरतुर्थों में इष्ट्रांद्धि रखकर उनका आदर करता है। यह खंतम भक्त है | जो अपने इष्टमें प्रीति रखता है और अपने ही समान इष्ट्रवन्धुओंक प्रति श्रद्धांके भाव अखायकों प्रति कुराके भाव। विदेशियों और भिन्नमत्वाखोंके प्रति उपेश्वाके भाव रखता है, यह मध्यम मक्त है और जो अपने इष्टके विष्रहमें ही श्रदांके

जी पुरुष पूज्य शीविमहोमें हो श्रद्धांके साथ शीहरिकी पूत्रा करता
 कीर मगबद्रस्तीकी तथा अन्य पुरुशकी पूत्रा नहीं करता, उनकी वरेशा
 करता है, उसे शायोमें मान्त भक्त बढ़ा गया है।

साय उन श्रीहरिकी पूजा करता तथा भगवत्-भक्तेंकी तथा अन्य पुरुगेंसे एकदम उदावीन रहता है, वह प्राकृत मक्त है। प्राकृत भक्त हुरा नहीं है, सन पूछिये तो भक्तिका हुचा श्रीगणेश्व तो यहींसे होता है, जो पहुंठे प्राकृत भक्त नहीं बना वह उत्तम तथा मक्त्य मक्त बन ही कैसे एकता है। नीचेकी सीड्योंको छोड़कर सबसे ऊँचीपर बिना योगेस्रोअरकी कराते कों भी नहीं जा एकता।

पण्डित जगदानन्दजी सरल प्रकृतिके भक्त थे, वे प्रभुके शरीर-सुखके पीछे सद कुछ भूछ जाते थे । प्रसुके आतिरिक्त उनके लिये कोई पूजनीय संन्यांसी नहीं या, प्रमुके सभी काम लीला हैं, यही उनकी भावना थी। महाप्रमु भी इनके कपर परमकृपा रखते थे। इनके क्षण क्षणमें रूठने और कुद्ध होनेके स्वभावने वे पूर्ण-रीत्या परिचित थे, इसीलिये इनसे कुछ भय भी करते थे। साधु-संन्यासीके लिये जिस प्रकार स्त्रीस्पर्श पाप है, उसी प्रकार रूई भरे हुए गुदगुदे वस्त्रका उपयोग करना पाप है। इसीलिये महाप्रमु सदा केले-के पत्तोंपर सोया करते थे। वे दिन-रात्रि श्रीकृष्णविरहमें छटपटाते रहते थे। आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था ! इसी कारण उनका शरीर अत्यन्त ही झीण हो गया था। उस झीण शरीरको केलेके पत्तोंपर पड़ा देखकर समी मक्तोंको अपार दुःख होता था, किन्तु प्रभुके सम्मुख कुछ कहनेकी हिम्मत ही किसकी थी १ सब मन मसोसकर इस दारुण दुःखको सहते और विघाताको धिकारते रहते कि ऐसा मुकुमार मुन्दर स्वरूप देकर फिर इस प्रकारका जीवन प्रमुको प्रदान किया। यह उस निर्दयी दैवका कैसा कृर कर्म है ।

जगदानन्दर्जी प्रमुकी इस कडोरतासे सदा असन्तुए रहते और अपने मोले स्वभायके कारण उनसे कमी-कमी इस प्रकारके हठींको त्यागनेका आग्रह भी किया करते। किन्तु प्रभु तो घीर थे। वे मला किसीके कहने-सुननेसे न्यायमार्गका कब परित्याग करने छगे । इसीछिये जगदानन्दजीके सभी प्रयत्न असफड ही होते। फिर भी वे अपने सीघे स्वभावके कारण सदा प्रभुको सुखी रखनेकी ही चेष्टा किया करते। उन्होंने जब देखा कि प्रभुके दारीरको केलोंके पत्तींपर कष्ट होता है तो वे बाजारसे एक सुन्दर-सा वस्न खरीद छाये। उसे गेरुए रंगमें रँगकर उसके तोशक तकिये बनाये । स्वयं सेमरकी रूई लाकर उन्होंने गद्दे-तकियेमें भरी और उन्हें गोविन्दको ले जाकर दे दिया। गोविन्दसे उन्होंने कह दिया--- (इसे प्रमुक्ते नीचे विद्या देना और ऊपरसे उनका वह्न हाल देना । गोविन्दने जगदानन्दजीकी आज्ञांचे डरते-डरते ऐसा ही किया । महाप्रभुने जब विस्तरपर पैर रखा तमी उन्हें कुछ गुदगुदा-सा प्रतीत हुआ। वस्त्रको उठाकर देखा तो उसके नीचे गद्दा विद्या है और एक संगीन तिकया लगा हुआ है। गद्दै-तिकयेको देखकर प्रमुको कोघ आ गया। उन्होंने उसी समय जोरसे गोविन्दको आवाज दी । गोविन्दका दिल धइकने लगा । वह सब कुछ समझ गया कि प्रभुने गहे-तिक्येको देख लिया और अब न जाने मुझे क्या-क्या कहेंगे। गोविन्द हरते-इरते धीरे-धीरे किवाइकी आइमें जाकर खड़ा हो गया ! प्रभुने फिर आवाज दी-भोविन्द ! कहाँ चला गया ! सुनता नहीं।'

धीरे-घीरे कॉपती आवाजमें गोविन्दने कहा—प्रमो ! मै उपस्थित हूँ, क्या आज्ञा है !'

ममुने अत्यन्त ही स्नेहरे छने हुए झन्दोंमें प्रेमकुक रोगके धाम कहा—प्रमुम सब मिलकर मुंहे धर्मभ्रष्ट करनेपर तुले हुए हो । मैंने अपना धरीर चुमलोगोंके अधीन कर रखा है, किन्सु द्वम बाहते हो कि मैं विषय-मोगोंमें आधक रहूँ। विषयोंके उपनोगके लिये ही तो मैंने पर-गण छोड़कर संन्यास लिया है, घरपर मै विषय नहीं भोग सकता था। क्यों ठीक है न ११

गोविन्दने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, यह चुक्चाप नीचा सिर किये हुए खड़ा रहा। स्वरूप गोस्वामी एक ओर चुक्चाप बैठे हुए प्रमुको पद मुनानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भी चुप ही बैठे रहे। प्रमु फिर कहने लगे—पता नहीं, ये लोग भजन-च्यान सब घरीरसुलके ही लिये करते है क्या? दिन-राजि मेरे दारीरकी ही चिन्ता! महं! चैतन्य तो इस घरीरसे प्रमृक् है, वह तो निल्स मुसम्पर आनन्दरम्य और प्रेममय है। उसे ये संसारी पदार्थ मला क्या मुख पहुँचा सकते हैं। जिसे चैतन्य समसकर तुम मुखी बनाना चाहते हो, वह तो अचेतन्य है, नस्वर है, स्वाभंगुर है, विनाधी और सदा बदलते रहनेवाला है, इसीको मुखी बनानेका प्रयक्ष करना महामुखीता है।?

स्वरूप गोस्तामी सुपचाप सुनते रहे। मधुने किर उसी प्रकार रोपके स्वरमें कहा—क्यों रे गोविन्द! तुझे यह सुझी क्या! मैंने क्या सोचा कि मैं नहा-तांकिया ख्याकर विषयी पुरुयोंकी मॉति सेक्रिंगा! तू ठीक-ठीक यता तुझे पैंगे कहाँ मिले! यह बस्त्र किससे मॉगा! सिखापीके दाम कहाँने आये!

गोविन्दने घीरेछे किर नीचा किये ही उत्तर दिवा—प्रामी ! जगदानन्द पण्डित मुझे इन्हें दे गये है और उन्होंकी आगार्छ मैंने इले विद्या दिया है।' जगदानन्दजीका नाम सुनकर मुख्य कुछ सहम गये। उन्हें इसके उपयोग न करनेका प्रत्यक्ष परिणाम आँखोंके सामने दीसने रुगा। उनकी दृष्टिमें जगदानन्दकी रोयमरी दृष्टि साकार होकर तृत्य करने रुगी। महामुख किर कुछ भी न कह सके। ये शोचने रुगो कि अब म्या कहुँ, उनका रोग कमूरकी तरह एकदम न जाने कहाँ उद्द गया। हृद्दिक भावेंकि प्रवीण पारखी स्वस्य गोस्वामी महाप्रभुक्ते मनोभावको ताइ गये । इलीलिये धीरेले कहने लगे—प्रभो ! हानि ही क्या है। जगदानन्द्वीको कह होगा, इन्होंने भ्रेमपूर्वक बड़े परिश्रमले इसे स्वयं बनाया है। तेमलक्ती रूर्ड है। फिर आपका हारीर भी तो अत्यन्त ही निर्वल है, मुझे ह्वयं इसे केलेके पर्वोपर पड़ा हुआ देखकर कह होता है। अस्वस्थावस्थामें गहेका उपयोग करनेमें तो मुझे कोई हानि प्रतीत नहीं होती। रुणापस्थाको ही आपितकाल कहते हैं और आपित्तिकलों नियमोंका पाटन न हो सके तो कोई हानि भी नहीं। कहा भी है। ध्यापितकाले मर्यादा नाहत ।?

प्रभुने धीरे-धीरे प्रेमके स्वरमें स्वरूप गोस्वामीको समझाते हुए कहा---स्थलप ! द्वम स्वयं समझदार हो । द्वम स्वयं सब कुछ सीखे हुए हो, तुम्हे कोई छिखा ही क्या सकता है। तुम सोची तो सही, यदि . संन्यासी इसी प्रकार अपने मनको समझाकर विपयोंमें प्रवृत्त हो जाय तो अन्तमे वह घीरे-धीरे महाविषयी बनकर पतित हो जायगा । विषयींका कहीं अन्त ही नहीं। एकके पश्चात् दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है। जहाँ एक बार नियमधे भ्रष्ट हुए वहाँ फिर नीचेकी ओर पतन ही होता जाता है। पानीका प्रवाह ऊपरसे एक बार छूटना चाहिये। बस फिर वह नीचेकी ही ओर चलेगा। जिसके खूब साफ-सुमरे बस्त्र होते हैं। वही धृति, मिट्टी और गंदी जगहमें न बैठनेकी परवा करता है, जहाँ एक वार वस्त्र मैले हुए कि फिर कहीं भी बैठनेमें संकोच नहीं होता। फिर वह वस्त्रींकी रही-सदी पवित्रताकी भी परवा नहीं करता । इसलिये तुम ·मुझसे गद्देपर सोनेका आग्रह मत करो । आज गद्दा है तो कल पलङ्ग भी चाहिये। परसीं एक पैर दवानेवाले नौकरको रखनेकी आवश्यकता प्रतीत होगी । क्या इसीलिये मैंने संन्यास लिया है कि ये ही सब सुख :भोगता **रहूँ**।

प्रभुके इस मार्मिक उपदेशको सुनकर स्वरूप गोहवामा फिर कुछ भी नहीं बोळे। उन्होंने गोविन्द्से गहेन्तिकवेको उठानेका संकेत किया। गोविन्दने संकेत पाते ही वे सुलायम बल्ल उठाकर एक आर रख़ दिये। प्रभु उन्हीं पड़े हुए पत्तींपर लेट गये।

दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुतने केलोंक खोपले उटा लाये और उन्हें अपने नर्खोर्व बहुत ही महोन चीर-चीरकर मधुके एक पुराने बन्होंम भर दिया। बहुत कहने-सुननेपर प्रभुने उत्त गहेको विद्याना स्वीकार कर लिया।

जगदानन्दजीने गोविन्दके द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्हें अत्यन्त हो धोम हुआ। किन्तु उन्होंने अपना धोम प्रभुके सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया, प्रभु भी सब कुछ समझ गये, इसलिये उन्होंने गद्दे तकियेवाली बात फिर छेड़ी ही नहीं । जगदानन्दजीकी बहुत दिनींचे वृत्दावन जानेकी इच्छा थी। उन्होंने प्रभुपर अपनी इच्छा प्रकट भी की यी, किन्तु प्रभुने इन्हे बृन्दावन जानेकी आज्ञा नहीं दी । महाप्रभु जानते थे, ये सरह हैं, सीधे हैं, भीले हैं और संवारी वार्तीसे एकदम अनिमन्न हैं। इन्हें देश, काल तथा पात्र देखकर बर्ताव करना नहीं आता । यों ही जो मनमें आता है कह देते हैं। सब लोग क्या जानें कि इनके हृदयमे द्वेष नहीं है। वे तो इनके क्रोधयुक्त वचर्नोंको सुनकर इन्हें बुरा-भटा ही कहेंगे । ऐसे सरल मनुष्यको रास्तेमें, अत्यन्त ही बलेश होगा। यही सव समझ-सोचकर प्रभु इन्हें गौड़ तो भेज देते थे क्योंकि वहाँके समी मक्त इनके स्वमावसे परिचित थे, किन्तु चृन्दावन जानेकी आजा नहीं देते थे। अबके जगदानन्दजीने फिर निश्चय किया कि प्रभु आजा दे दें तो अवस्य वजमण्डलकी यात्रा कर आवें 1' यह सोचकर उन्होंने एक

दन एकान्तमें स्वरूप गोखामीचे चलाइ करके प्रमुखे वृन्दावन जानेकी मांग माँगी ।

प्रभुने कहा—पैयेते तो मैं आपको जानेके खिये अनुमति दे भी देता. किन्तु अब तो कभी अनुमति न दूँगा। मुझले झुद होकर जापँगे तो मेरा मन सदा उदास यना रहेगा।'

जगदानन्दजीने प्रेमधुक मधुरवाणीले कहा—प्रामो ! आपपर भारत को कि कर सकता है। किर में तो आपका छेवक हूँ। में सचे हृदये कह रहा हूँ, कोष करके में नहीं जाता हूँ। मेरी तो यहुत दिनेशि इच्छा थी। उसे आपके सम्मुख भी कर बार प्रकट कर चुका हूँ। इसपर बातका समर्थन करते हुए स्वरूपदामोदरजी कहने हो। —एहाँ प्रभो ! इनकी बहुत दिनेशि इच्छा है। मछा, ये आपपर कभी मुद्ध हो सकते हैं। गोइ भी तो ये प्रतिवर्ष जाया ही करते हैं, इसी प्रकार हन्हें मज जानेकी भी आजा दे दीजिये।

प्रमुने कहा:— अच्छी बात है, आपकी उत्कट इच्छा है तो जाइये, किन्तु इतना प्यान रखना कमी किसीचे विशेष वार्ते न करमा। यहाँ कार्याजीतक तो कोई भय नहीं। आगे डाक् मिछते हैं, वे बङ्गाधी समझकर आपको मार ही डालेंगे। इसिट्ये बहाँचे किसी धर्मातमा धत्रियके स्था जाना। इन्दाबनमें सदा सनातनके ही साथ रहना। उन्होंके साथ तीर्थं और बनोंकी यात्रा करना। साइन्द्राहमाओंको दूरते ही प्रणाम करना। उत्ते बहुत अधिक सम्पर्क न रखना और न उनके साथ अधिक दिन उदरान ही। बनकी यात्रा करके शीध ही लौट आना। सनातनते कह



टीलाओंका ही वर्णन किया है । उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण और चैतन्यमें कोई भेद-भाव होता तब तो वे छिड़ करनेकी चेपा करते ।

मकन्द सरस्वती नामके एक संन्यासी थे। उन्होंने सनातन गोस्वामीको एक अपने ओढनेका गेरुए रंगका वस्त्र दिया या । सनातनजी तो एक गुदर्डीके सिवा कुछ रखते ही नहीं थे। उसे महात्माकी प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा। उस दिन जगदानन्द-जीके निमन्त्रणमें वे उसी बस्त्रको सिरसे बॉधकर गये। सनातनजीके चिरपर गेवए रंगका वस्त्र देखकर जगदानन्दजीने **समझा कि यह प्र**भुका प्रसादी बस्त्र है। अतः बड़े ही स्नेहके साथ पूछने लगे---धानातनजी ! आपने यह प्रभक्त प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया ११

सनातनजीने सरलताके साथ फहा-प्यह प्रभुका प्रसादी नहीं है।

्र . सरस्वती नामक एक यहे अच्छे संन्यासी हैं। उन्होंने ही यह े हिंस दिया है ।' इतना सुनते ही जगदानन्दजीका क्रोध लक्ष्य

देना, मैं भी वज आऊँगा, भेरे लिये कोई स्थान ठीक कर लें।' इस प्रकार उन्हें भॉति-भॉतिथे समझा-बुझाकर बृन्दायनके लिये विदा किया।

जगदानन्दजी सभी गौरमक्कोंकी वन्दना करके और महाप्रभुकी जरणात सिराय जहांकर झाड़ीखण्डके रास्तेष्ठे वृन्दावनकी ओर चछने छमे। मिक्षा मॉगतेन्छाते वे काशी, प्रयाग होते हुए इन्दावन पहुँचे। वहाँ रूप-स्थातन दोनों भाइपोंने इनका बड़ा सकार किया। वे सदा स्थातन गोलामीके ही साथ रहते थे। उन्होंको साथ केकर इन्होंने बजमण्डक वारहों चनोंकी यात्रा की। सनातनजी घर-प्ररक्षे मिक्षा, मॉग छाते थे और इन्हें अन्न जाकर दे देते ये और ये अपना बना लेते थे। सनातनजी जी स्था प्रज्ञातिक पर्योग हो। सनातनजी प्रायग्त के आते थे। सनातनजी जी स्था प्रज्ञातिक पर्योग देवी प्रज्ञातिक स्थाप मिक्षा, प्रजातिक स्थाप मिक्षा, प्रज्ञातिक स्थाप भी प्रजातनन्दजीक स्थाप भी प्रवादानन्दजीक स्थाप भी प्रवादानन्दजीक स्थाप भी प्रवादा सकेते थे।

छव वनोंके दर्शन करते हुए ये महावन होते हुए गोकुलमे आये । गोकुलमे ये दोनों यमुनालिक तरुपर एक गुकासे ठहरे । रहते तो दोनों गुकामें थे किन्तु भोजनके लिये जादानन्द तो एक मन्दिरमें जाते ये और वहाँ अपना भोजन अपने हाथसे बनाकर पाते थे । सनतानजी महावनमेसे जाकर मधुकरी कर लाते थे । वनतक गोकुल हतना वड़ा गाँव नहीं ,वना था । गोस्वामियोंकी ही दोनीन वैठकें तथा मन्दिर ये । इसीलिये भिक्षकि लिये इन्हें डेड-दो मील रोज जाना पहता था ।

एक दिन जगदानन्दजीने सनातनजीका निमन्त्रण किया। सनातन जी तो समान दृष्टि रखनेवाछे उचकोटिके मक्त ये। वे संन्यासीमात्रको चैतन्यका ही विग्रह समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे। वे अपने गुक्में और श्रीकृष्णमें कोई भेदमाय नहीं मानते थे इसीछिये उन्होंने श्रीचैतन्यदेवको श्रीकृष्ण या अवतारी सिद्ध न करके श्रीकृष्ण- टीटाओंका ही वर्णन किया है । उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण और चैतन्यमें कोई मेद-माव होता तत्र तो वे छिद्र करनेकी चेटा करते ।

मुकुन्द सरस्वर्ता नामके एक संन्याधी थे, उन्होंने सनातन गोखामीको एक अपने ओव्हनेका गेक्ए रंगका वस्त्र दिया या । सनातनजी तो एक गुद्रद्विन सिवा कुछ रखते ही नहीं थे, उसे महासाफी प्रवादा समझकर उन्होंने रख छोड़ा। उस दिन जगदानन्द-लीके निमन्वर्णों वे उसी चलको सिरवे बॉधकर गये। सनातनजीकि सिरपर गेक्ए रंगका वस्त्र देखकर जगदानन्दजीने समझा कि यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र है, अतः वहें ही सोहके साथ पूछने टगे—'सनातनजी! आपने यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया!'

सनातनजीने सरखताक साथ कहा— यह प्रमुक्त प्रसादी नहीं है। मुकुन्द सरस्तती नामक एक बड़े अच्छे संन्यासी हैं, उन्होंने ही वह बख मुक्ते दिया है। रतना मुनते ही जगदानन्दजीका कोध उभइ पड़ा वि मळा इस यावको कर सहन कर सकते ये कि गौरमक्त होकर कोई दूसे संन्यासीके बखको सिरपर चढ़ावे। उनका आदर केवल चैतन्यदेवके ही यखनें सीमित या। जो कोई उसका आदर छोड़कर औरका आदर करता है। उनकी हिएमें वह बुरा काम करता है। इसीलिय कोपमें मरकर वे चूल्टेकी हॉड्डिंग उठाकर 'सनातनजीको मारने दीहे। सनातनजी उनके ऐसे व्यवहारको देखकर छजितने हो गये। जगदानन्द-जीने मी हॉड्डिंगो चुल्डेपर रख दिया और अपनी यातके समर्पनमें कहने छोने— 'आप महामपुके प्रधान पार्यदोंनेंसे हैं। मला, इस बातको कौन गौरमक सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसे संन्यासीके बखको सिरपर चढ़ाकें।'

इस बातको सुनकर हँसते हुए सनातनजी कहने लगे----भैं दूरसे

ही आपकी एकनिशकी बार्ते मुना करता था। किन्तु आज प्रत्यक्ष आपकी निवास परिचय प्राप्त हुआ । श्रीचैतन्यचरणोंमें आपका इतना हुढ अनुराग है। उत्तका लेशमात्र भी मुझमें नहीं है। आपकी एकनिष्ठाकी धन्य है । मैंने तो पैसे ही आपको दिखानेके लिये इसे पहन लिया या कि आप क्या कहंगे ? वैसे तो मैं गेरुए वस्त्रका अधिकारी भी नहीं हूँ । वैष्णवको गेरुए वस्त्रका आग्रह ही नहीं होता।' इस प्रकार उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया । जगदानन्दजीकी यह निष्ठा बरी नहीं थी । किन्तु यही साध्य नहीं है। साध्य तो यही है कि वे गेरुए चस्त्रमात्रमें चैतन्यके बस्त्रका अनुभव करते। उसमें शहाका स्थान ही न रह जाता । र्याद कहें कि पतिव्रता स्त्रीकी भाँति परपुरुपका मुख देखना जिस प्रकार पाप है उसी प्रकार मधुररसके उपासकोंको अपने इष्टदेवके प्रति ऐसी निया थी सर्वोत्तम कही जाती है। सो ठीक नहीं । कारण कि पवित्रताकी दृष्टिमं तो पतिके सिवा संसारमें कोई है ही नहीं। उसके लिये तो पति ही सर्वस्व है। पतिको छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिये है ही नहीं। परकीयाभावमें ऐसी निष्ठा प्रायः देखी जाती है। किन्त उसमें भी संबीजता नहीं । यह भी संसारके सम्पूर्ण सौन्दर्यमें अपने स्वामीके सौन्दर्यका ही मान करती है। जैसे श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंने स्ता-पत्ता और जीव-जद्भुओंमे श्रीकृष्णसर्वजन्य आनन्दका ही अनुभव किया था । अस्तु, हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टिमं यह प्राकृत निष्ठा है। उत्तम निष्ठा इससे दूर है, किन्तु इसके दारा उसकी प्राप्ति हो सकती है।

जगदानन्दजी कुछ काछ बजमें रहकर महाप्रमुक्ते धर्मीप पुरीमें जानेकी तैयारियों करने छगे । प्रमुक्ते छिये धनातनजीने राषधीद्यान् सर्याक्षी रज, गोवर्धनपर्यतक्षी दिखा, गुंजाओंकी माटा और पके हुए यूपे पीयू—ये जीजें प्रवारके लिये दीं। इन अकिश्चन, त्यागी, मिशुक मर्जोकी ये ही जीजें वर्वत्व थीं। टेंटी और पीजू मजमें ही अधिक होते हैं। ब्रह्माव्यमें तो लोग इन्हें पहचानते ही नहीं। पीजू बहुत कड़वा हं।ता है और टेंटी उससे भी अधिक कड़वी। टेंटीका अचार डीक पड़ता है। पड़ी टेंटीका अचार डीक पड़ता है। पड़ी टेंटीका अचार डीक पड़ता है। पड़ी टेंटीको प्रजाम पढ़ती है, किन्तु लानेमें हीक आती है। प्रजक्ष गौ नगनेवाले म्वाल पेंचू और पके पीजू लाया करते हैं। उनमें बीज-ही-बीज भरे रहते हैं। रस तो बहुत ही योड़ा चीजोंमें लगा हुआ होता है। बीजोंमेंक रसको चूवकर 'हारीफें' के बीजोंकी मोति उन्हें यूक देते हैं। ये ही मड़के सेवा हैं। श्रीकृष्ण सगवानको ये ही बहुत प्रिय ये। क्यों प्रवक्त क्या पता है हती ही लोजोंकी स्वान कड़ा है।

काबुलमं मेवा करी, मजमं टेंटी खायँ। कहूँ कहूँ गोपालकी, मूलि सिटली जायँ॥

अस्युः जगदानन्दजी सनातनजीक दिये हुए प्रसादको लेकर, जनमे विदा होकर पुरी आये। प्रमु इन्हें सञ्ज्ञाल लैटा हुआ देलकर परम प्रसन्न हुए। इन्होंने सनातनजीकी दी हुई सभी चीज प्रमुक्त लर्पण की। प्रमुने समीको अद्धापूर्वक तिरपर चहाया। स्व चीज तो प्रमुने रख ली, पीलुऑको उन्होंने मुक्तोंमें बॉट दिया। मुक्तोंने पहन्दावनके कला समझकर उन्हें बढ़े आदरोंने प्रसण किया। एक तो मुन्दावनके कला प्रमासकर उन्हें बढ़े आदरोंने प्रसण किया। एक तो मुन्दावनके कला प्रमासकर उन्हें बढ़े आदरोंने प्रसण किया। एक तो मुन्दावनके कला प्रमासकर उन्हें बढ़े आदरोंने प्रमुण की वाले के बड़े चावसे खाने लगे। जो पहले इन्दावन हो आये थे वे तो जातते भी के व अम्पतकल किस प्रकार खाये जाते हैं, इसलिये वे तो मुँहमें सालकर उनकी ग्राटियोंको धीर-धीर चूकने लगे। जो नहीं जानते थे वे जन्दिनि हुँहमें सालकर चवाने लगे। चवाते ही ग्रुंह जहर कड़वा हो गया, नेजॉम पानी

आ गया। सभी सी-सी करते हुए इधर-उधर दौड़ने छगे। न तो खाते हीं वनता या, न थृकते ही। बृन्दावनके प्रमुदत्त प्रसादको मला थूकें कैसे और खाते हैं तो प्राणींपर बीतती है। खैर, जैसे-तैसे जलके साथ भक्त उन्हें निगल गये । प्रभ इँसते-इँसते कह रहे थे--- वजका प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है। जो विषयभोगोंको ही सर्वस्व समझे बैठे हैं। उनका न तो वजकी भूमिमें वास करनेका ही अधिकार है और न वजके महाप्रसादको पानेका ही । बजवासी बननेका सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो सकेगा जिसकी सभी वासनाएँ दूर हो गयी होंगी ।' इस प्रकार जगदानन्दजीके आनेमें सभी भक्तोंको वड़ी प्रसन्नता हुई, वे उसी प्रकार सुखपूर्वक फिर प्रमुके पास रहने लगे । जगदानन्दजीका हृदय शुद्ध था, उनका प्रभुके प्रति प्रगाढ़ प्रेम या। वे प्रमुके शरीरसे ही अत्यधिक प्रेम करते थे। यह ठीक भी है। जिस कागजपर चित्र बना हुआ है उस कागजको यदि कोई प्यार करता है तो वह एक-न-एक दिन उसपर खिंचे हुए चित्रके सौन्दर्यसे भी प्यार करने छोगा । जो सौन्दर्य-को ही सर्वस्व समझकर कागजको व्यर्थ समझकर फैंक देता है तो कागज तो उमके हायसे चटा ही जाता है, साथ ही उसपर खिंचा हुआ चित्र और उसमेका सौन्दर्य भी उसे फिर कभी नहीं मिल सकता। यह हो नहीं सकता कि इम घृतछे तो प्रेम करें और जिस पात्रमें घृत रखा है उत्तकी उपेक्षा कर दें। पात्रकं साथ वृतका आधाराधेयभावका सम्बन्ध है। आधेयसे प्रेम करनेपर आधारसे अपने खाप ही प्रेम हो जाता है। आधारका प्रेम ही आधेषके प्रेमको प्राप्त करा सकता है। यही सर्च-शास्त्रोका सिद्धान्त है ।

---

# श्रीरघुनाथ भट्टको प्रभुकी आज्ञा

दाराः परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः। कीऽयं जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु सुहदाशा ॥क

( सु० र० मां० १८८। १२६ )

١

परमहंस रामकृष्णदेव एक "कथा कहा करते थे—-'एक बगीचेमें बहुत-से साधु पहे हुए थे। वहाँ एक परम सुन्दरी स्त्री दर्शनीके खिये गयी। श्रात सक्षात्को अस्प्र मतनेवाली है। संकारी क्यान संकार-क्यनकी

कानेवारे हैं। हरिद्योंके रूप, रक्ष, स्वर्णादि विवय विवके समान परमार्थसे छंख मान करानेवाले हैं। मीष्टरूपी मदिराको पान करके जो पुरुप उन्मय न हो। गया हो, बसे छोड़कर कीन पेक्षा कुरप होगा जो इन परमार्थके शशुओंसे सुख्य-पनेकी अभाग स्वेतना है

सभी साध परम विरक्त थे। उन सबके गुरू आजन्म ब्रह्मचारी थे। इसलिये उन्होंने शिष्य भी ऐसे ही किये थे जिन्होंने जन्मसे ही संसारी सुख न भोगा हो । वे सभी स्त्रीसखसे अनभिश्च थे । इसल्बिये उनके मनमे उस माताके दर्शनसे किसी प्रकारका विकार नहीं हुआ । उनमेंसे एकने पहले स्त्रीसुख भोगा या इसल्ये उस माताके दर्शनमे उसकी छिपी हुई कामवासना जागृत हो उठी। यह विषयसुखकी इच्छा करने लगा ।' इस कथाको कहफर वे कहते-दिखो, जिस बर्तनमें एक बार दही जम चुका है, उसमें दूधके फटनेका सन्देह ही बना रहता है, जो घड़ा कोरा है उसमें कोई भय नहीं । इसी प्रकार जो विषयमुखसे बचे हुए हैं वे कोरे घड़ेके समान हैं।' इसके उदाहरणमें वे अपने युवक भक्तोंमेंचे नरेन्द्र ( विवेकानन्द ) आदिका दृष्टान्त देकर कहते—'सर्वोत्तम तो यही है कि संसारी विषयोंसे एकदम दूर रहा जाय । विषय ही बन्धन-के हेतु हैं। महाप्रभु चैतन्यदेव भी जिसे वासनाहीन अधिकारी समझते उसे संसारमें प्रवेश करनेको मना कर देते और आजन्म ब्रह्मचारी रहकर श्रीकृष्णकीर्तन करनेका ही उपदेश देते । विरक्त भक्तोंको तो वे स्त्रियोंसे तिनक भी संसर्ग न रखनेकी शिक्षा देते रहते। स्वयं कमी भी न तो स्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर देखते और न उनके अङ्गका ही कमी स्पर्ध करते ।

एक दिनकी बात है कि आप टोटा यमेश्वरको जा रहे थे। उद्यो समय सारतेमें एक देवदाची कन्या अपने कोकिल्ल्कूजित कमनीय कण्डसे महाकवि जयदेगके अमर काव्य मीतागोविन्दके पदको गाती जा रही थी। वयन्तका मुहावना समय था, नारीकण्डकी मधुरिमाचे मिश्वित उस बैलोक्यणवन पदको सुनते ही प्रमुका मनमसूर ब्रत्य करने लगा। उनके कार्नोमे—

### धन्द्रन्धचित्रनीलक्लेबर्पीतवसनवनमाली । केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगस्मितशाली ॥श

—यह पदावर्ला एक प्रकारकी मादकताका सञ्चार करने लगी !
अपने प्रिवतमके ऐसे मुन्दर स्वरूपका वर्णन मुनते ही वे प्रेममें विद्वल हो गये और कानोंमें मुपाका सञ्चार करनेवाले उस व्यक्तिको आलिङ्गन करनेके लिये दीहे । प्रेमके उद्रेकमें वे ली-पुरुपका माव एकदम भूल गये । सस्तेम कॉटोकी बाद लगी हुई यो, उसका मी ध्यान नहीं रहा । पैरमे कॉटे चुमते जाते थे, किन्तु आप उनकी कुछ मी परवा न करके उस पदकी ही और लक्ष्य करके दीहे जा रहे थे । पीछे आनेवाले गोविन्दने जोरींसे दीहकर और प्रमुको संकर्कर कहा—'प्रमो ! यह आप क्या कर रहे है, देखते नहीं हैं यह तो ली है।'

्बी है', इतना सुनते ही प्रभु सहम गये और वहीं गिरकर वहे ही करणव्हरने अधीरतांक साय कहने लगे—गांविन्द ! में तेरे इस उपकारंक लिये सदा ऋणी रहूँगा, तूने आज मुझे ब्ली-स्पर्धरूपी पापसे बचाया । यदि सचमुच में भूलसे भी ब्लीस्पर्ध कर लेता तो समुद्रमें कूदकर आज ही अपने प्राणींकी गेंवा देता।'

पक मखी दूसरी सखीसे कह रही हैं—सिखि! देख तो सही इन शीहरिकी कैसी अपूर्व शोमा है! नील रक्कि सुक्षेमल कलेवरसर सुंगिशत चन्दन लगा हुआ है, हारीरमें पीठे वक्ष पहने हैं। गुक्रेमें मनोहर चनमाल पर्धा हुई है। रासकोबाके समय काल्यमाय महरकुण्डल हिल-हिलकर कमनीय बयोलोको अधिक शोमायुक्त बना रहे हैं और वे मन्द-मन्द महरावी है।

चै॰ च॰ ख॰ ५—८—

मसुको ऐसी दीनतायुक्त थातें मुनकर गोविन्दने लिवितमायसे कहा— 'प्रमो ! आपकी रक्षा करनेवाला में कीन हूँ, जगन्नाथजीने ही आपकी रक्षा की है। मैं मला किस योग्य हूँ !'

महाप्रभु फिर आगे नहीं गये और टीटकर उन्होंने यह चात अपने सभी चिरत भक्तों के सम्मुख कही और गोधिन्दकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने दमें । तभी आपने गोधिन्दके कहा—भोधिनद ! सुम सदा मेरेसाय ही रहा करों । मुझे अब दारीरका होरा नहीं रहता । पता नहीं, किस समय में क्या अनर्थ कर वेहूँ ।?

काशीवासी पण्डित तपन मिश्रको तो पाठक भूछे ही न होंगे। उनके पुत्र रघुनाय भट्टाचार्य प्रमुके अनन्य सेवक ये । प्रभु जब काशी पर्घारे थे तभी इन्होंने प्रभुको आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रभुके पुरी आ जानेपर इनकी पुनः प्रभुके पादपद्मोंके दर्शनोंकी इच्छा हुई । अतः ये काशीजींचे गौड़ होते हुए नीलाचलकी ओर चल दिये । रास्तेमें इन्हें रामदास विश्वास नामक एक कायस्य महाशय मिले । ये गौड़ेश्वरके दरवारमें मुनीम थे । रामानन्दी सम्प्रदायके थे, वसे बड़े भारी पण्डित, विनयी और ब्रह्मण्य थे। वे भी जगन्नायजीके दर्शनोंको जा रहे थे । खुनायजीको देखकर उन्होंने प्रणाम किया और इतने योग्य साथीको पाकर वे परम प्रसन्न हुए । उन्होंने रघुनायजीकी पुरली जबरदस्ती है ही तथा और भी उनकी विविध प्रकारसे सेया करने छगे। रघुनायजी इससे कुछ सङ्कृचित होते और कहते---'आप इतने चड़े पण्डित हैं) इतने भारी प्रतिष्ठित पुरुष है, आपको मेरी इस प्रकारकी सेवा करना शोभा नहीं देता ।' वे विनीसमावसे उत्तर देते---भैं नीच, अधम, छोटी जातिमें उत्पन्न होनेवाला मला आपनी सेवा कर ही क्या सकता हूँ १ फिर भी जो मुझसे हो सकती है, उससे आप मुझे विज्ञत न रित्रिये । साधु-ब्राह्मणींकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है ।

इम तो इनके दान हैं।' इस प्रकार दोनों ही यहे आनन्दके साथ प्रेम-पूर्वक पुरी पहुँचे । पुरीमें प्रमुके स्थानका पता लगाकर रघुनायजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रभुके पादपर्झोमें श्रद्धा-मक्तिके सहित साराङ्ग प्रणाम किया। प्रभु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और इनका आखिङ्गन करके तपन मिश्र तथा चन्द्रशेखर आदि भक्तोंकी कुशङ-क्षेम पूछने छो । रघुनाय-जीने समीकी कुदाल सुनायी और उनके प्रणाम भी निवेदन किये। प्रभुने उस दिन रघुनायजीको अपने पास ही प्रसाद पवाया और उनके रहनेकें टिये अपने ही स्वानमें एक सुन्दर-सा स्वान दिया । आठ महीनोंतक रखनाय भट प्रभुके चरणोंके समीप रहे। भोजन बनानेमें तो वे बड़े ही प्रवीण थे। प्रमुकों वे प्रायः अपने यहाँ भिक्षा कराया करते थे और उनके उच्छिट प्रसादकोपाकर अपनेको कृतकृत्य समझते । महाप्रभु इनके बनाये हुए व्यञ्जनॉको बड़े ही आनन्दके साथ इनकी प्रशंसा करते हुए पाते थे । आठ महीनेढं अनन्तर प्रभुने इन्हें आज्ञा दी-भदेखों, तुम्हारे माता-पिता बृद हैं, हुम्हीं उनहीं एकमात्र सन्तान हो । उनकी स्वाभाविक इच्छा तुम्हें गृहसी बनानेही होगी ही, किन्तु तुम यहस्थीके झंझटमें कमी मत पड़ना। इसी मकार ब्रह्मचारी रहना और विवाह न करना । वृद्ध मातानिदाक्ष हेवा करना तो तुम्हारा कर्तेच्य ही है, क्योंकि उनके दूसरा कोई दुत्र नहीं है। जब वे परलाकवासी हो जायें तो तुम विरक्तमत्रके संस्कृद्धवन्में धी अपना समय बिताना । एक बार पुरी आकर हुस्ते हिल झिल अन्ता । इतना बहकर उन्होंने इन्हें विदा किया | वे म्र्यं क्ट्रंटे निदा हेत्कर प्रमुके वियोगमें रोते-रोते काशीज़ीको चले गरी।

बार-पाँच वर्षमें सन्हें महा हम किया होते ही बराडेकरणें हो गये। शाखीय विधिष्ठे अतुस्य कहती किया कर के ये उपार्टी पमारे और मसुसे समी बार्टे बाइन क्लिंकर की 3 मानने कहती करणी क्तिर अपने पाच रावकर मक्तिताचकी शिक्षा दो और अन्तर्मे हन्हें हृन्दाचनमें रूप-कृतातनके समीप रहनेकी आहा दी। प्रमुकी आजाको शिरोधार्य करके ये हन्दावनकी और चन्दनेके लिये तैयार हरा।

पुरीके सभी भक्तोंकी पदध्ित इन्होंने अपने मसकपर चढायी । तव ये हाथ जोड़े हुए प्रमुके समीप राड़े हो गये। प्रभुने इन्हें बार-बार आलिङ्गन किया और जगन्नायजीकी प्रसादी चौदह हाथ लंबी तुलसीकी माला और विना कत्था-चूना लगा हुआ प्रसादी पान इन्हें दिया I महाप्रमुकी दी हुई उन दोनों प्रमादी वस्तुओंको इन्होंने श्रदापूर्वक मस्तकपर चढ़ाया और डवडवायी आँखोंने पृथिवीकी ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे । प्रमु इन्हें उपदेश करने टमे—ध्देखो, श्रीवृन्दावनकी पवित्र भूमिको त्यागकर कहीं अन्यत्र न जाना । वैराग्ययुक्त होकर निरन्तर श्रीमद्भागयतका पाठ किया करना। रूप-सनातन इन दोनोंको अपना यहासमझना। जो कोई शद्धाहआ करे इन्हींसे पूछ लिया करना। निरन्तर नाम-जप करते रहोगे तो ऋगल श्रीऋष्ण कमी-न-कभी तो ऋपा करेंगे ही । मङ्गलमय भगवान् तुम्हारा मङ्गल करें, तुम्हें शीव्र ही ऋष्ण-प्रेमकी प्राप्ति हो । अब जाओ, सभी ष्टन्दावनवासी मक्तोंको नेरा स्मरण दिलाना ।' इस प्रकार महाप्रमुके शुभाशीवीदको पाकर ये काशी। प्रयाग होते हुए श्रीवृन्दावनधाममे पहुँचे । यहाँ रूप और सनातन इन दोनों भाइयोंने इनका बड़ा भारी सत्कार किया और अपने पास ही रखा । ये रूप गोस्वामीकी सत्संगसभामें श्रीमद्भागवतका पाठ किया करते ये । इनका गर्टायड़ा ही सुरीटा था। भागवतके स्लोकोंको इतनी तानके साथ ये कहते कि सुननेवाले रोने लगते। एक ही स्रोकको कई प्रकारसे कहते। कहते-कहते स्वयं मी हिचकियाँ भर-भरकर रोने लगते । इनका प्रेम अद्भुत या । ये सदा वृत्दावनविहारीके प्रेममें छके से

रहते थे। हृदयमें श्रीगोविन्दर्जाका ध्यान था, जिद्वा सदा हरिसका पान करती रहती थी। साधुओंका सत्तंग और क्रसाचर्यपूर्वक जीवन गिर्वाना इससे बदकर संसारमें सुखकर जीवन और हो ही क्या सकता है ? मनीपियोंने संसारकी सभी बरहुओंको मयमद बताकर केवल एक वैराग्यको ही स्वरहित माना है। ऐसा जीवन विताना ही सर्वेशेष्ठ वैराग्य है जैसा कि राजर्षि योगिराज मर्वेहरिने कहा है—

> मक्तिमेवे मरणजन्मभयं हिद्दिश्वं स्रोहो न बन्धुपु न मन्मधवा विकासः । संसर्गदोपरहिता विजना बनान्ता वैशान्यमस्त्रि किमतः प्रसर्मानीयम् ॥

अर्थात् व्यक्तमयहारी भगवानके पादपबाँमें प्रीति हो। इस धरीरको नाधवान् समसकर इसके प्रति अप्रीति हो। संवारी भाई, बन्धु तथा कुटुम्बिबॉर्में ममता न हो और हृदयमें कामजन्य वासनाका अभाव हो। कामिनीके कमनीय कलेबरको देखकर उसमें आसकि न होती हो। तथा संवारी लोगोंके संसर्गजन्य दोयसे रहित पवित्र और शान्य—विजन बनमें निवास हो तो इससे बदकर बाज्छनीय वैराम्य और हो ही क्या सकता है।

सन्धन जो स्त्रीसंधर्मि रहित होकर एकान्तस्थानमें ब्रह्मचर्य-पूर्वक वृन्दाबनविद्दारीका ध्यान करता हुआ अपने समयको विता रहा है। वह देवताओंका भी बन्दनीय है, उसकी पदध्वि इस समस्त प्रियंत्रीको पावन बना देती है, वह नररूपमें साक्षात् नारायण है, दारीरधारी मद्धा है और वैकुष्टपतिका परम प्रिय प्रधान पार्यंद है।

# गम्भीरा मन्दिरमें श्रीगौराङ्ग

वेमानामाद्भुतार्थैः श्रवणवर्धायः कस्य नास्ये महिस्यः को वेत्ता कस्य सुन्दावनविषिनमहामापुरीषु प्रवेताः। को वा जानाति राषां परमरसचमकारमापुर्वसीमा-मेकश्रीतन्यवन्द्रः परमकरणया सर्वमाविश्वकार ॥%

( ধামকাগানন্ব )

महायमु गौराङ्गदेव चीवींस वर्गकी अस्तावस्तामें कठोर संत्यात-धर्मकी दीक्षा लेकर पुरी पयारे। पहले छः वर्गोमें तो वे मारतवर्गके विविध सोयोमें अमण करते रहे और सबसे अन्तमें आरने श्रीहुन्दावनधामकी यात्रा की । महाममुंकी यहीं अनितम यात्रा यी। बुन्दावनसे लौटकर अन्तके अठारहों वर्गोत्क आप अविच्छितमावसे सचल जारामके रूपमें पुरी अयवा नीलाच्छमें ही अवस्थित रहे। किर आपने पुरीकी पावन प्रविधींक परित्याम करके कहींको भी दें नहीं बदाया। गौड़ देशसे रथात्रामके समय प्रतिवर्ग बहुतने सक्त आया करते ये और वे बरावाके चार महीनीतक प्रमुक्त याद्रामों सिलकर रहकर अपने अपने सातांकी चले जाया करते थे। छः वर्गोतक तो प्रमुक्त स्वाप उत्ती प्रकार कीड़ा, उत्सव और संकीतंन करते रहे। अन्तमें आपका प्रेमोन्माद सावारण सीमाको उल्लब्धन करके

करते रहें । अन्तमं आपका प्रेमान्माद सांचारण सामाका उल्लंबन करक मेम नामक अद्भुत परार्थ किसके कंगोगिर हो सकता था है नामकी महिमको कीन जान सकता है रूपानकी मापुरीमे किएका प्रवेश हो सकता था है जप्त रस-गुंगारक नामकार पूर्ण मापुर्वकी सीमा--रापको कीन जाना एक श्रीनीतन्यनकर महास्रमेने अपनी सामाविक परम करणाके डाग बन सभी बातीको प्रविक्षीय स्वरूष कर विद्या । वराकाद्वातक पहुँच गया, उसमें फिर मजा इस माइतिक शरीरका होया कहाँ, में तो महाँतिक परेकी यात हैं । सत्य, रक्ष और तम इन तीजों गुणोंका यहाँ प्रवस्न निर्मात परेकी यात हैं । सत्य, रक्ष और तम इन तीजों गुणोंका यहाँ प्रवस्न निर्मात स्वार्थ कर हो। उसमें मिलना सुल्कार वातचीत करना, लानायांना तथा अन्यान्य कार्योकों आवस्यकात्त करना हो। ही नहीं सकता । सरीर स्पर्य ही यन्त्रक समान इन कार्योकों आवस्यकात्त करता रहता है। विचाने इन कार्योक कोई सम्यन्य नहीं, निच तो अविन्छित्रभायते उसी प्रियतमकी रूपमाधुरीका पान करता रहता है। सामुक्ता चित्त भी वारह वर्योतक दारीरकों छोड़ कर गुन्दावनके किसी कार्छ रंगके ग्वाल-वालकके साथ चला गया था। उनका वेमनका वरीर पुरीमें काशी मिश्रक विसाल परेके एक निर्णन गम्मीरा मन्दिरमें पढ़ा रहता था। इससे पूर्व कि इम महाप्रभुकी उस दिस्थोनमादकारी प्रेमावस्थाके सम्यन्थमें कुछ कहें, यह जान लेना आवस्यक है कि यह गम्मीरा मन्दिर वास्तवमें क्या है!

श्रीजातायजीक मन्दिरके समीप ही उद्दीसाधिय महाराज प्रताय-बद्रजीके कुट्युच पण्डित कासी मिश्रजीके विद्याल घरमें प्रमु निवास करते थे। मिश्रजीका बद भयन बहुत ही बड़ा था। अनुमानसे जाना जाता है कि उसमें तीन परकोडे रहे होंगे और सैकड़ों मनुष्य उसमें मुन्यपूर्वक रह सकते होंगे। तभी तो भीड़देशसे आये हुए प्रायः सभी भक्त चार महान्य-तक वहीं निवास करते थे। महाभयु उसी भवनमें रहते थे। अग्वास्य हुन्ते कार्नोमें परमानन्द पुरी, ब्रह्मानन्द मारती, रवरूपदामोदर, रयुनाध्यास, जगादानन्द, वक्नेस्यर पण्डित तथा अन्यान्य सिरक्त मक्त रहते थे। महामयु यदासे ही एकान्तिय थे। उन्हें मीड़-मन्मड़में विदोय रहना अवनिकर था। उसी मुक्तमें एकान्तिय थे। उन्हें मीड़-मन्मड़में विदोय रहना अवनिकर था। उसी मुक्तमें एकान्तिय थे। उन्हें मीड़-मन्मड़में विदोय रहना अवनिकर था। विश्राम करते उसका दरवाजा इतना छोटा या कि एक आदमी ही उसमें संकोचके साय प्रस सकता या । महामनु जब यक जाते या मीड-भाइमे ऊप आते तो उसमें जाकर सो जाते ।

महाप्रमु जैते मताब्दस्त और कृपाल स्वामी ये उसी प्रकारका सभा स्वामिमका उन्हें गोविन्द्र नामक सेवक भी प्राप्त हुआ था । गोविन्द्रका महाप्रमुके प्रति वात्तस्यभाव था, वह निःस्वार्य-भावसे बही ही तत्परताके साथ प्रमुके दारीरकी शृब ही रेल-देल रखता । एक दिन महाप्रमु संकीतंनसे धानत होकर गामीराफे दरवाने-पर पड़कर सो रहे । नियातुकार गोविन्द आया और उसने कहा— प्रमो ! य रारीरकी मालिन्द कहूँता, मुक्ते भीतर आते दीजिये !' प्रमु तो भावावेदामें बेहोरा पड़े थे । उन्हें दारीर-पर्दनका क्या ध्वान ! दो-चार बार प्राप्ती निवन्द सालने पड़े-ही-पड़े कह दिया— ध्याज महीं। जाओ सी रही !'

गोविन्दने विनीतभावसे कहा---(द्रमो ! मेरा नित्यका नियम है) मुझे आज सेवासे ब्रिवात न कीजिये !?

प्रमुने छुँबलाकर कहा- 'नहीं, यह सम जुछ नहीं, शरीरमे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जाता, जाकर सो रहो।'

गोविन्दने फिर अत्यन्त ही विनीतभावते कहा-- प्रभो ! घोड़े हट जायें, वस प्रे एक पैर देकर ही भीतर आ बाऊँगा, मुझे नींद न आवेगी !

प्रमुत्ते अत्यत्त ही त्सेह्ले कहा—भीया गोविन्छ ! मुझमें हिल्नेकी भी सामार्थ्य नहीं !? वेशपरायण स्वामिमक वेषक क्या करता ! वेचा करना उपका प्रभाग कर्तव्य है। प्रमुक्ती ठोंघकर जाना पार हिन्दा उनकी वेया ने करेना यह उससे भी अधिक पार है। इसलिये यह सोक्कर कि स्वाहे भुक्ते नरक ही क्यों न भोगना पढ़े। मैं सेवांस उसने कहा-- प्रभो ! सोने कैसे जाताः आप तो दरवालेको घेरकर दायन कर रहे हैं।

गोविन्दने कुछ छजितस्वरमे कहा-प्रमो !मैं आपके श्रीअङ्गको

प्रभुने पूछा---'तव त् आया कैसे था ?'

होंघ करके ही आया था, इसके िट्ये भुत्ते जितने दिनोंतक भी नरक भोगना पढ़े उतने दिनोंतक सहर्ष नरक भोग सकता हूँ। आपके शरीरकी स्वाके निमित्त में सब कुछ कर सकता हूँ, किन्तु अपने सोनेके ट्यि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता ।' उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभुने उसे छातीसे टगाया और उसे श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्तिका आर्याबांद दिया।

गम्भीरा मन्दिरमें रहकर जो चारह वर्षः विताये और उस अवस्थामें जो

उन्होंने लीलाएँ कीं। उन्हें मक भाग्मीरा लीला के नामसे जानते और कहते हैं। भौड़ीय वैष्णवप्रन्योंमें सर्वत्र भाग्मीरा लीला दान्दका व्यवहार मिलता है।

इन बारह वर्षोंमें प्रमुके शरीरमें जो-जो प्रेमके भाव उत्पन्न हुए, उनकी जैसी-जैसी अञीकिक दशाएँ हुई घह किसी भी महापुरुपके शारीरमें प्रत्यक्ष रीतिले प्रकट नहीं हुई । उन्होंने प्रेमकी पराकाष्ठा करके दिखा दी। मधुर रसका आखादन किस प्रकार किया जाता है। इसका उन्होंने साकार स्वरूप दिखला दिया । उन दिनों स्वरूपदामीदर और राय रामानन्द, ये ही प्रभुके उस भावके प्रधान शाता थे। महाप्रभु निरन्तर वियोगिनी श्रीराधिकाजीके भावमें मावान्वित रहते । स्वरूप गोस्वामी और राय रामानन्दजीको वे अपनी छटिता और विद्याला सखी समझते। वसः इन्हींके कारण उन्हें योड़ी-बहुत शान्ति होती । वासवमें मधुर-भावके मर्मज्ञ ये दोनों महानुभाव छलिला और विशाखाकी भाँति प्रभुकी विरहवेदनाको कम करनेम सब भाँतिसे उनकी सहायता करते और सदा प्रमुकी सेवा-ग्रुश्रूपामे ही तत्पर (हते। स्वरूप गोस्वामीका ग़ला वड़ा ही कोमल या । वे अपनी मुरीली तानसे मधुरभावके पद गा-शाकर प्रभुको सनाया करते थे । महाप्रभुको श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धका गोपीगीत भीजयदेवका गीतगोविन्द और चण्डीदास तथा विद्यापति ठाकुरके पद चहुत ही प्रिय थे । खरूप गोखामी अपने सुन्दर सुरीले खरसे इन्हीं सबको सनाया करते थे। राय रामानन्दजी कृष्णकया कहा करते थे, इसी प्रकार रसास्वादन करते-करते रात्रि बीत जाती और सूर्य उदय होनेपर पता चलता कि अब प्रातःकाल हो गया है। उस समय प्रभूकी जो भी दशा होती उसे स्वरूपदामोदरजी अपने 'कड़चा' में लिखते जाते थे। सचमुच उन्हों महानुभावकी छुपासे तो आज संसार श्रीचैतन्यदेवके प्रेमकी अलैकिक दशाओंको समझ सका है, नहीं तो वे माव प्रत्यक्ष-

१२३

रूपसे संसारमें अप्रकट ही बने रहते। ये माय मानवीय भारामे व्यक्त किये ही नहीं जाते । इन भावोंको व्यक्त करनेकी तो भाषा ही दूसरी है और उसका नाम 'मूकभाषा' है। कोई परम रसमर्मश लोकातीत भाव-बाटा पुरुष यत्किञ्चित् उसका वर्णन कर सकता है। इसीटिये खरूप-दामोदरजीने संसारके ऊपर उपकार करके उसका थोड़ा-बहुत वर्णन किया। वास्तवमे चैतन्यके भावोको वे ही ठीक-ठीक वर्णन कर भी सकते थे । उस समय प्रभु सदा दारीरज्ञानश्चन्य-से बने रहते । उनके अन्तरङ्ग मक्त ही उनके शरीरकी रेख-देख और सेवा-ग्रश्रूपा करते थे। उनमे गोविन्द, जगदानन्द, रघुनाथदास, खरूपदामोदर और राय रामानन्दजी--ये ही मुख्य थे ! स्वरूप गोखामी जो कुछ दिखते थे उसे रघुनायदासजी . कण्ठस्य करते जाते थे । इस प्रकार स्वरूपदामोदरजीका कड़चा रघुनाय-दासजीके गलेका सर्वोत्तम हार बन गया । महाप्रभु और स्वरूपदामोदर-जीके तिरोमायके अनन्तर रखनाथदासजी पुरी छोड़कर श्रीजृन्दायनको चले गये और वहीं एकान्तमें वास करने लगे । 'श्रीचैतन्यचरितामृत' के लेखंक गोंखामी कृष्णदास कविराज उनके परमित्रय शिष्य थे, इसलिये 'खरूप गोखामीका कड्डचा' उनसे कविराजजीको प्राप्त हुआ । कविराज महारायने उसी कड़चाके आधारपर अपने परम प्रसिद्ध 'श्रीचैतन्य-चरितामृत' नामक ग्रन्थके अन्तिम सात अध्याय लिखे हैं। इसलिये अब 'स्वरूपदामोदरजीका कड़चा' नामका कोई अलग प्रनथ तो मिलता नहीं। इन सात अभ्यायोंको ही उसका सार समझना चाहिये। उन मदापुरुपने उस अलैकिक दिव्य ग्रन्थका जनतामें क्यों नहीं प्रचार और मसार होने दिया। इसे तो वे ही जाने । हम पासर पाणी भला इस सम्बन्धमें क्या समझ सकते हें ! संघारको उन्होंने इस इतने अधिक दिव्यरसका अनिधकारी समझा होगा। प्रायः देखनेम भी आता है कि महापुरुष अपना सम्पूर्ण प्रेम किसीपर प्रकट नहीं करते। यदि



अर्पीत् 'जो पुरुष प्रेमके विकारको वर्णन करनेका प्रयत्न करता है। उछका प्रयत्न उसी वैनि ( वाचन ) के समान है जो सबसे छोटा होनेपर भी आकारामें खित चन्द्रमाको पकड़ना चाहता है। जिस प्रकार अनन्त—अपाह महाजागरमेंसे वासु एक कणको उड़ा छाती है। उसी प्रकार श्री-हण्यप्रेमाणविष्यका एक कण जीवोंको स्पर्ध कर सकता है। अल-ल्लामें भेमकी अनन्त तरक्षें उठती हैं। मह्म साधारण जीव उनका पार केरे या सकता है। श्रीकृष्णचैतन्य महामुख्त जिस प्रेमरका आखादन करते हैं उसे तो उनके परम प्रियमण श्रीसहरूपदामोदर तथा रामानन्द प्रमा आदि ही जान सकते हैं। ऐसा क्ष्मकर उन्होंने अपनेको भी प्रेम-सिके वर्णन करनेका अनिधकारी सावित कर दिया है और आप उसीका समर्थन करते हुए स्वष्ट स्वीकार भी करते हैं।

जिल्यते : श्रीलगारेन्द्रोरत्यद्भुतमञ्जीकेकम् ।

यैर्दर्भ तन्मुखाच्छुत्वा दिश्योग्माद्विचेष्टितम् ॥ (श्रीचैतन्यच० १७ । १)

अर्थात् 'श्रीगौराङ्ग महामसुकी अत्यद्भत्त अल्गीकिक दिव्यान्माद-कारक चेटाऑको — जिल्होंने ( श्रीत्युनायदावजीने ) अपनी ऑक्सि उन चेटाऑको प्रत्यक्ष देखा है। उन्हींके मुख्ये सुनकर में लिखता हूँ। ? स्व वतले तो अब सन्देदके लिखे कोई स्वान ही नहीं रह जाता। यदि शेर्द शास्त्र ममुख्य उनसे इस सातको कहता तो वे उसका विश्वास भी न करते, किन्तु जब साक्षात् रसुनायजी ही उनसे कह रहे हैं जो कि किन्तु वाद व्योतक प्रभुके समीप ही रहे ये तब तो उन्हें भी विश्वास क्या ही पहा, इंच यातको वे स्वयं कहते हैं—

<sup>राफ्</sup>डोकातीत येह येह भाव हय, . इतर छोकेर ताते ना हय निश्चय।

#### रधुनाथदासेर सदा प्रभुके संगे स्विति, तार मुखे सुनि ल्हिंग करिया प्रतीति ॥

अर्थात् महाप्रमुकी इन दिथ्यांनमादकारी भाषों को यदि कोई इतर पुरुष बहता तो सम्भवतमा निश्चय भी न होता, किन्तु सदा प्रमुक्ते सक्ष रहनेवांट रचुनाथजीने अपने सुलसे इन भाषोंको मुझे बताया तव मैंने इन्हें अपने प्रमुक्ते दिखा दिखाँ इतमें अब श्रष्ट्यांके दिये स्थान ही नहीं।' इस प्रकार स्थान-स्थान्तर उन्होंने इन मायोंको अवर्णनीय बताया है और सात अन्यायोंमें यही सन्दरतासे वर्णन करके अन्तमें कह दिया है—

### प्रभुर गंभीरा छीला ना पारि वृक्तिते। बुद्धि प्रवेश नाहि ताते ना पारि वर्णिते॥

अर्थात् भहात्रमुकी गम्भीरा छीला कुछ जानी नहीं जा सकतीः बुद्धिका तो वहाँ प्रवेश ही नहीं फिर वर्णन कैसे हो सकता है !' जिस प्रेमोन्मादकारी लीलाको वर्णन करनेमें प्रेमके एकमात्र उपासकः गौर-कृपाकं पूर्णपात्र तथा आयुभर वृन्दावनमें ही वास करके प्रेमकी साधना करनेवाले कविराज गोस्वामी अपनी बृद्धावस्थांसे कॉपती हुई लेखनीको ही असमर्थ बताते हैं तो हम कड-परसोंके छोकरे जिनका कि प्रेममार्ग-में प्रवेश तो क्या शुकाव भी नहीं हुआ है, ऐसे साधारण कोटिके जीव उसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं ! हमारे लिये तो सबसे सरल उपाय यहीं है कि इस प्रधङ्गको छोड़ ही दें ! किन्तु इस प्रसङ्गको छोड़ना उसी प्रकार होगा जिस प्रकार दृधको दुइकर, औटाकर, जमाकर और उसका दहीं बनाकर दिनमर मयते रहे और जब मक्खन निकलनेका समय आया तमी उसे छोड़ बैठे। महाप्रभुके जीवनका यही तो सार है, यहींपर तो प्रेमकी पराकाष्टा होती है। यही तो उनका जीवोंके लिये अन्तिम उपदेश है। इसीको तो भुव टक्ष्य बनाकर साधक आगे बढ़ सकते हैं। इसिटिये

इंगे छोड़ देना मानो इतने सब किये करायेका विना सार समझे छोड़ देना है। इसलिये हम इसका अपनी धुद्र बुद्धिके अनुसार उन्हीं कवि-राज गोस्वामीके चरण-निर्ह्वोंका अनुसरण करते हुए वर्णन करते हैं। अन्य स्थानीमें तो इसने अपने स्वामाविक स्वतन्त्रतांचे काम लिया है। किना इन विषयमें इस जहाँतक हो सबेगा, इन्हीं पूर्वपुरुषोंकी प्रणालीका ही अनुकरण करेंगे । अक्षरोंका अनुवाद कर देना तो हमारी प्रकृतिके प्रति-कुछ है। इसके लिये तो इस मजबूर हैं किन्तु कैसे भी क्यों न करें इन्हीं महानुभावींके आश्रयंते इस दुर्गम पद्यको पार कर सकेंगे । इसलिये श्री-चैतन्यदेवके दिव्योनमादके वर्णन करनेके पूर्व अति संक्षेपमें हम पाठकों-की यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि वे प्रेमके भाव। महाभाव तथा विरहकी दशा कितनी होती हैं और इनका वास्तविक खरूप क्या है। इस विषयपर मधुररतिके उपासक वैष्णवोंने अनेक प्रन्य लिखे हैं और विशारके साथ इन सभी विपयोंका विदादरूपरे वर्णन किया गया है। उन सबको यहाँ बतानेके लिये न तो इतना स्थान ही है और न इममें इतनी योग्यता ही है। हम तो विषयको समझनेके छिये बहत ही संक्षेप-में दन बातोंका दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं जिससे पाठकोंको महाप्रभु-की प्रेमोन्मादकारी दशाको समझनेमें सुगमता हो । वैसे इन दशाओं की समझकर कोई प्रेमी थोड़े ही बन सकता है, जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न होता है उसकी दशा अपने-आप ही ऐसी हो जाती है। पिङ्गल पढकर कोई कवि नहीं यन सकता। स्वामाविक कविकी कविता अपने-आप ही पिङ्गलके अनुसार बन जाती है। इसलिये इन बातॉका वर्णन प्रेम प्राप्त करनेके निमित्त नहीं। किन्तु प्रेमकी दशा समझनेके **छिये करते हैं** ।

----



और उनके धर्मोंटे परेडी बरतु है. । इछीको धाना के नामने भी पुकारते हैं। इस फामा, प्रेमा, अथवा समके तीन भेद हो सकते हैं— पूर्वराग, मिल्टन और विद्योद या विराह ।

जिसके हद्दमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे पर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार, संमारी विषय-मोग कुछ भी नहीं मुहाते । धदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है। ब्रेमीकी दशा उछ पुरुपरी-सी हो जाती है जिसे अपने प्राणोंसे अत्यन्त ही मोह हो और उसे पाँसीके लिये कारायासके फॉर्सापरमें चन्द कर रखा हो; जिन प्रकार प्राणींके भवने उनकी कियाएँ और चेटाएँ, होती हैं उसी प्रकारकी चेटाएँ रागीकी अधवा प्रमीकी मी होती हैं। रागमार्गके उपातक चेप्णवॉने अपने प्रन्योंमें इन सर दशाओंका बहे, विद्यारक साथ वर्णन किया है। इस संद्वन्तित स्वत्यां न ती उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विरोप मयोजन ही दिखायी देता है। इस सम्बन्धमें अष्ट सास्थिक विकारोंका बहुत उस्लेम आता है और वे ही अत्यम्त प्रशिद्ध भी हैं। अतः यहाँ बहुत ही संशेषमें पहले उन्हीं आठ विकारोंका वर्णन करते हैं । वे आठ ये हैं—साम, कम, स्वेद, वैवर्ण्य, अशु, खरमङ्ग, पुरुक और प्रलय । ये भया शोका विसाया क्रीध और हर्पकी अवस्वाम उत्पन्न होते हैं। प्रेमके लिये ही इन भावींको स्तात्विक विकार कहा गया है। अब इनकी संशित व्याख्या मुनिये ।

स्तम—प्रतिरका लब्ध हो जाना । मन और दिन्द्रयाँ जय नेवा-रिदेस होकर निश्चल हो जाती है उस अवस्थाको स्तम्म कहते हैं।

कम्प--- दारीरमें कॅंपंकेंपी पैदा हो जाय उछे खेराषु' या 'कम्प' कदते हैं। अर्जुनकी सुदके आरम्ममें मयके कारण देशी दशा हुई यी।

## प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय

कैतवरहितं प्रेम निह भवति मानुपे छोके। यदि भवति कस्प विरही विरहे सत्यपि की जीवति ॥ छ छोकमर्यादाको भेटकर मोहनले मन छ्यानिका मनीपियोंने प्रेम

कहा है। प्रेमके लक्षणमें इतना ही कहना यथेष्ट है कि-प्रेमैव गोपरामाणां काम इस्यगमत प्रथाम्।

अर्थात् भोषियोंके गुद्धप्रेमको ही क्षाम के नामरे पुकारनेकी. परिपाटी पढ़ गयी है। इससे यही तालयें निकल्ल कि प्रेममें इन्द्रिय-मुखकी इच्छाओंका एकदम अभाव होता है। क्योंकि गोपिकाओंके काममे किसी प्रकारके अपने द्यारीस्मलकी इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती

मनुष्यलोकमें निष्कष्य प्रेम तो होता ही नहीं, कराचित्र किमीको
हो भी आय ते उसे प्रेमका सारमृत विरद्ध मात्र नहीं होता। यदि विरद्ध भी
प्राप्त हो आय तो किर वह जीवित तो करापि रह ही नहीं सकता। श्रीटप
गोत्वामी भी उद्धते हैं—

र्थी केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निमित्त । इसलिये शुद्धप्रेम इन्द्रिय

भुक्तिसुरस्था बाबव् विद्याची हरि बर्तते । ताबद् अभिगुक्तसात्र करमम्बुदयो मदेव ॥ अर्थाद् ध्वततः भुक्ति और भुक्तिकी इन्टास्पिनी विद्याची हरवमे बैठी

अयाद प्राथमित जात जात जात विकास दे कि सकती है ?

और उनके धर्मीसे परेकी बस्तु है. । इलीको ध्राग' के नामसे भी पुकारते हैं । इस ध्काम',ध्रेम' अथवा रागके तीन मेद हो सकते हैं— पूर्वराग, मिल्टन और विछोह या विरह ।

जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार, संसारी विषय भोग कछ भी महीं महाते । सदा अपने प्यारेका हीं चिन्तन यना रहता है। प्रेमीकी दशा उस पुरुपकी-सी हो जाती है जिसे अपने माणोंसे अन्यन्त ही मोह हो और उसे फॉसीके लिये कारावासके फॉंबीघरमें बनेद ' कर रखा हो; जिस प्रकार प्राणींके भयसे उसकी क्रियाएँ और चेष्टाएँ होती हैं उसी प्रकारकी चेष्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती हैं। रागमार्गके उपासक वेष्णवींने अपने ग्रन्थोंमे इन सब दशाओंका बड़े, विस्तारके साथ वर्णन किया है। इस संकुचित खटमे न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विशेष प्रयोजन ही दिस्तायी देता है। इस सम्बन्धमे अष्ट सारिवक विकारोंका बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी हैं, अतः यहाँ बहुत हो संक्षेपमें पहुँछे उन्हीं आठ विकारीका वर्णन करते हैं। वे आठ ये हैं—सामा, कमा, स्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, खरमङ्ग, पुलक और प्रलय । ये मयं, शोक, विसाय, कोध और हर्पकी अवस्थामें उत्पन्न होते हैं। प्रेमके लिये ही इन भावींको सात्त्विक विकार कहा गया है। अब इनकी संक्षितं व्याख्या सुनिये ।

चै० च० ख० ५—**९—** 

उन्होंने न्वयं कहा है—विषयुश्च शरीरे मे रोमहर्पश्च जायते।' अर्यात् 'मुझे कॅपकॅपी छूट रही है, रॉगटे खड़े हो गये हैं।'

स्वेद—शरीरमेंसे पसीना छूटना या पसीनेमें 'खथपथ' हो जाना इसे 'स्वेद' कड़ते हैं।

अधु—िवना प्रयत्न किये शोक, विस्मय, क्रोध अधवा हर्यके कारण आंखोंमेंसे जो जल निकलता है उसे 'अधु' कहते हैं। हर्पमें जो अधु निकलते हैं वे ठण्डे होते हैं और वे प्रायः आंखोंकी कोरंसे नीचेको बहते हैं। शोकके अधु गरम होते हैं और वे बीचसे ही बहते हैं।

स्तरमह—मुखसे अक्षर स्पष्ट उचारण'न हो सके उसे प्रवर-भेद','गदगद' या 'स्वरमङ्ग' कहते हैं।

वैवर्ण्यं—उपर्युक्त कारणींचे मुखपर जो एक प्रकारको उदाक्षी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे प्येवर्ण्यं कहते हैं। उसका असटी स्वरूप है, आकृतिका बदट जाना।

पुरुक---शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो जायँ उसे 'पुलक' या 'रोमाञ्च' कहते हैं।

प्रत्य---जहाँ इसीरका तथा भले-ब्रेका ज्ञान ही न रह जाय उछे प्रव्य कहते हैं। इन्हीं सब कारणोंने बेहोती हो जाती है। इस अवस्थामे प्रायः लोग पृथिवीपर गिर पढ़ते हैं। बेहोत्र होकर पदामछे पृथिवीपर गिर पढ़नेका नाम प्रव्या है।

ये उपर्युक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, श्लोक आदि सभी कारणोंसे होते हैं, किन्द्र प्रेमके पक्षमें ही ये प्रशंतनीय हैं।

पीछे हम पूर्वराग, मिल्न और वियोग अवया विछोह-ये तीन अवस्थाएँ प्रेमकी बता चुके हैं। अब उनके सम्बन्धमें कुछ मुनिये। पूर्रतार—प्यारेक्षे वाधात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु विच उसके लिये तहुप रहा है इसे ही संक्षेपमें पूर्वराग कह सकते हैं। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और उसीके सम्पन्यका शान बना रहे। मिलनेकी उत्तरोत्तर हच्छा यद्वी ही जाय हसीका नाम पूर्वराग है। इस दशामें शरीरके घर-द्वार तथा जीवनने मी एकदम मैराग्य हो जाता है। उदाहरणके लिये हसी स्कोकको लीजिये—

> हे देव हे दिवत हे अवनैकवन्यों हे कृष्ण हे चपल हे करणैकसिन्यों । हे नाथ हे रसण हे नयनाभिरास हा ! हा !! कहा ज सवितासि पट द्योमें ! 189

इस क्लेकमें परम करुणापूर्ण सम्बोधनोंद्वारा वही ही मार्मिकताके साथ प्यारेसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी है। राजसुच अनुराग इसीका नाम है। ऐसी रूपन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है। यहा निर्देशी है!

मिलन—यह विषय वर्णनातीत है। शिमालनमें क्या मुख है, यह बात तो अनुभवगम्य है, इसे तो प्रेमी और प्रेमपात्रके विवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। हपीटियं किवनों इसका विशेष वर्णन नहीं किया है। सीमालनमुखको तो दो ही एक होकर जान सकते हैं। वे स्वयं उसका वर्णन करनेमें अवगर्य होते है फिर कोई वर्णन करनेमें अवगर्य होते है फिर कोई वर्णन करनेमें आगर्य होते है कि तही दर्णन करने भीर विवा अनुभव होनेपर वर्णन करनेमी शक्त नहीं रहती और विवा अनुभवके वर्णन व्यर्ष है। इपलियं इस

हे देव! हे दवाले ! हे विश्वते प्रक्रमात्र क्यु ! ओ आहे ! जरें 'ओ चपल! हे करणाके सागर! हे स्थामिन्! हे मेरे साथ रमण करनेवाले ! हे मेरे नेत्रीके सुख दैनेवाले प्राणेश ! तुम कब हाँ दर्शन दोने ?

विपयमें सभी कवि उदालीन से ही दील पहते हैं। श्रीमद्रागवतादिमें वर्णन है। किन्तु वह आटेमें नमकं ही समान प्रषड्वाय यिक्किवित् है। समीने थिरहफे वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। और यि कुछ वर्णन हो सकता है तो यिक्किवित् विरहका ही हो भी सकता है। उसीफे वर्णनमें मजा है। समान्यन मुखको तो ये दोनों ही खटते हैं। मुनिये, रिक्क सखानजीने दूर खड़े होकर इस समिलनका यहुत ही योड़ा वर्णन किया है। किन्तु वर्णन करनेमें कमाल कर दिया है। दो प्रेमियनका सान कर दिया है। दो प्रेमियनके समान्यकर किया है। किन्तु वर्णन करनेमें कमाल कर दिया है। दो प्रेमियनके समान्यकर किया है। किन्तु वर्णन कर महिल्ला हो किसी अर्थ किसी अर्थ किसी अर्थ किसी किया हो वर्णन कर रही है। सखी कहती है—

हे री ! आज काहिद सब छोक्छाज स्थागि दोऊ,
सीखे हें सबै विधि सनेह सरसावयो ।
यह 'रसखान' दिन हैंमें बात फेडि जैंदें,
कहाँ हों सवानी ! चंद हायन छिमाययो ॥
आज हों निहारयो योर, निकट कार्डिड़ी-तीर,
दोउनको दोउनको सुत मुससाययो ।
दोउ पर पैयाँ होउ हत हैं बटियाँ, उन्हें,
भूछ गहुँ गैयाँ, हन्हें गागर उठाययो ॥

वैसा सर्जाव वर्णन है ! यह भी कालिन्दीकूल्पर एकातमें हुआ या, इसिल्पि छिपकर सलीने देल भी हिया, बहाँ अन्तःपुरमे होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ !

'दोउ परें पैयों दोउ छेत हैं वहें' भूछ गई गैयाँ, इन -कहकर तो सखीने कमाळ कर दिया है। धन्य है ऐसे सम्मिळनको !

क्षिरह—्रन तीनॉमें उत्तरीत्तर एक दूसरीये श्रेष्ठ है । पूर्वानुसगकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है। प्रेमरूपी दूषका विरह ही मनखन है । इसील्यि कनीरदावजीने कहा है—

> बिरहा बिरहा मत कही, बिरहा है सुछतान। जेहि घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान॥

अब विरहके भी तीन भेद हैं—भविष्य विरह, वर्तमान विरह और भूत विरह । इनमें भी परस्पर उत्तरोक्तर उत्कृष्टता है । भावी विरह बड़ा ही कहणीलादक है, उसमें भी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरह तो दुःख-मुलकी पराकाष्ट्रांमें पर ही है ।

पहले भाषी विरहकों ही लीजिये। प्यारा कल चला जामा। यक इस भाषके उदय होते ही जो कलेकोमें एक मफारकी ऐंडन-सी होने लगती है। उसी ऐंडनका नाम 'भाषी विरह' है। इसका उदय नायिकाके ही हदयमें उत्पन्न होता हो। सो बात नहीं है। अपने प्यारेके विलोहमें समीके हृदयमें यह विरह्भेदना उत्पन्न हो सकती है।

निष कन्याको आज पंहर-योग वर्गांचे पुत्रीकी तरह लाइ-प्यार किया पा, वहीं शकुन्तला आश्रम त्यागकर अपने पतिक घर जावरारी, इस बातके स्मरणये ही शकुन्तलांके धर्मियता मगवाग् कष्य श्रूपिका कलेजा कॉपने लगा । हाय ! अब शकुन्तला फिर देखनेको न मिलेगी ! इस बिचारके ये शोकलुक्त हुए बैठे हैं । वे कैंगे भी सहदय क्यों न थे,

किन्तु थे तो ज्ञानोपायक । चिन्तामें एकदम रागमार्गीय गोपिकाओंकी भाँति अपनेको भूल नहीं गये । ये उस अन्तःकरणकी खामापिक प्रश्चिन पर विचार करते-करते कहने लगे । ग्रहिष्के इन वावयोंमें कितनी करणा- है। केंग्री वेदना है। पुत्री-विरहका यह संस्कृतमापामे सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जा सकता है। श्रुपि सोच रहे हैं---

> यास्यत्वच शकुन्तस्रेति हृश्यं संस्प्रध्याकण्डवा कण्डः स्विम्मतवाप्पष्ट्रचिकस्तुवश्चिन्ताजवं द्वातम् । वैक्रव्यं मम तावदीरसम्पि स्तेहादरण्यीकसः पोड्यन्ते सृहिणः कयं न तनयाविश्वेषद्वःक्षेत्वेः ॥

'राकुत्वला आज चली जायती' इस विचारके आते ही मेरे इदममें एक प्रकारकी कॅपकॅपी-ची हो रही है, एक प्रकारकी विचित्र उत्कण्टा-ची प्रतीत होती है । तला अपने-आप रुद्ध-चा हो रहा है, अशु स्वतः ही निकले पहले हैं, एक प्रकारकी जहताका अनुमव कर रहा हूँ। न जाने क्यों दिल्झें पवड़ाहर-ची हो रही है। जब बनवाची बीलराग मुझ मिनकी ही ऐसी दशा है, तो पहलाअमके मोहमें पैंते हुए यहिल्यों-की तो पुकी-विमोधके समय न जाने क्या दशा होती होगी !'

इन वाक्योंमें मगवान् कण्वकी हिंगी हुई मारी वेदना है। ये अपने भारी शानके प्रभावने उने हिणाना नाहते हैं। किन्तु श्रीहरणके मयुरागमनका समाचार सुनकर गोविकाओंको जो मार्ची विराह वेदना हुई वह नो कुछ बात ही दूसरी है। येने तो सभीका विरह उत्तर है किन्तु राधिकालीके विराह वेदाको ही सर्वोत्तर हमारा गया है। एक कार हर हरवा है हम देवा के समावात्त्र हमारा गया है। एक कार हम हमारा हमारा गया है। एक कार हम हमारा गया है। उने समावात्त्र हमारा गया है। उने समावात्त्र हमारा गया है। उने समावात्र हमारा हमारा विराह महारा करने स्थाती है। उने समावात्र हमारा ह

े कि करिय, कीमा याय, सोयाय ना हय। 🔰 ना याय कठिन प्राण किया लागि रंग।। पियार छातिया द्दाम कोन देशे याथ ।
रजनी प्रभात हैके कार मुख चाय ॥
बन्धु याथे दूर देशे मिरिय धामि शोके ।
सागरे एयजिय प्राण नाहि देखे कोके ॥
नेहेत पियार गकार माका वे फरिया ।
देशे देशे भरमिय योगिनी हह्या ॥
विद्यापित कवि हह दुःख गान ।
अस्ता निवर्षिक कविमा प्रमान ॥

भें बचा करूँ ! कहाँ जाऊँ ! कुछ अच्छा नहीं लगता । और ! ये नियुर प्राण भी तो नहीं निकलते । प्रियतमके लिये में किस देशमें जाऊँ, रजनी पीतनेपर प्राराकाल किसके कमलमुखकी और निहारूँगी ! प्यारे तो बूर देशमें जा रहें हैं, में जनके विरह्नशोकमें मर जाऊँगी । समुद्रमें कूदकर प्राण गेंचा दूँगी जिससे लोगोंकी हिसे ओहाल रह सकूँ । नहीं तो प्यारेकों गलेकी माल ननाकर देश-विदेशोंमें योगिनी बनकर पूमती रहूँगी। कवि पियापित हस दुःखपूर्ण गानको गाता है। इसमें लक्षिमा और राजा शिवसिंह प्रमाण हैं। शब प्राप्ती क्रांक चर्चमं लक्षिमा और राजा शिवसिंह प्रमाण हैं। शब प्राप्ती विरहका उदाहरण है। अब प्राप्तान विरहकी बात सुनिये—

जो अवतक अपने साय रहा, जिसके साथ रहकर मॉति-मॉतिक सुख मोगे, विविध प्रकारके आनन्दका अनुमव किया वहीं जानेके क्रिये एकरम तैयार सड़ा है। उस समय जो दिखमें एक प्रकारकी धड़कन होती है, सीनेमें कोई मानो साथ ही सैकड़ों सुद्यों चुमो रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ द्या होती है उसे ही ध्वतीमान विरह' कहते हैं।

शहुन्तला अपने धर्मपिता भगवान् कण्वके पैर छूकर और प्रियंवदा आदि राखियाँवे मिल-जुलकर पासकी कुटियाँमेंवे धीरे-धीरे निकार भगवान् कण्यकी हवनवेदीवाले च्यत्तेके नीचे **ए** ग

के न करकर दुस्तीने यह रहे हैं---

सहतेरे राही हो गयी है । सभी विष्यवर्ग बोक्वे किर नीव हिर्दे उपर राहे हैं। राष्ट्र-तलाकी सलियाँ मुत्रकियाँ भर रही है, हर उन्ते िप्द वस्कट वस्त्रोको पुरलियोंको वगतम दावे एक और नां ए भरादात् ब्लबसा कलेका कटाना जा रहा है। मानी उसे बनाइकी स्वीच रहा हो। इतने बड़े कुल्पति होकर अपनी विस्तरितारोति पर प्रकृप करें । जो सुनेगा वही हसेगा कि इतने वह हार्ना मार्गि वे बैरो मूजी-मूली मोहकीसी बातें कर रहे हैं। इस मयन वे और कि

> दानुं व प्रथमं स्पष्टवि अलं युव्यास्वरीतेषु स करहरते क्रियमण्डकापि भवतां हतेहैन था पहुरम्। आही वः कुमुममम्तिसमये यस्या भवाषुण्यवः सेचे थाति राकुम्तका पतिगृहं सर्वेरवृक्षपताम् 💆

है, लोकलाज परवा की है। प्रेममं नेम कहाँ ? यहाँ तो सब जुल छोड़ना होता है। इस प्रकारकी गम्भीरता और वाक्चातुरी रागमार्गमं दूरण ही समक्षा जाता है, इन भावोंमं प्रेमकी न्यूनता ही समझी जाती है। इसील्यि तो कवियोंने नायकाओंक ही द्वारा ये भाव प्रकट काये हैं। स्वसुन ये भाव सरक नारीहृदयमें पूर्णरीत्या प्रकट हो सकते हैं। गोएकाओंक विना इस विरह्नवैदनाका अधिकारी वृक्ता हो ही कीन सकता है? रायर बैठकर मसुरा जानेवाले कृष्णके विरह्मे मजाङ्गनाओं-की क्या दशा हुई, इसे भगवान व्यावरेषकी ही अमर वाणीं में सुनिये। उनके बिना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कीन सकता है?

> एवं झुवाणा विरहातुरा, स्ट्रसं व्रज्ञखियः हरणविषक्तमानसाः। विस्त्र्य कज्ञां रुरुद्वः सम्बद्धरं गोविन्द्र दामोद्दरः माध्वेति॥

श्रीशुक्रदेवजी राजा परीक्षित्ते कह रहे हैं—'राजन् ! जिनके विक श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आतक हो रहे हैं। जो भविष्यमें होनेवाले विरह-दु:खको स्मरण करके घवड़ायी हुई। नाना मॉलिक आर्तवचनोंको कहती हुई और लोकलाज आदि बातकी भी परवा न करती हुई वे बजकी स्नियाँ ऊँचे स्वरते चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा माधव !! हा दामोदर !!! कह-कहकर कहन करने लगीं। यही वर्तमान विरहका सर्वोचम उदाहरण है।

प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं इसी जा नाम भूते विरह' है। इसमें आशा-निराशी दोनोंका समिश्रश भिल्नको एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका भणमसमें इस सरीरको भस्स-कर दें। प्यारेके भें, किन्दु पता नहीं वह आशा कब पूरी से न कहकर बृक्षोंसे यह रहे ईं---

महरिमे खड़ी हो गयी है । मधी शिष्यवर्ग शोकने शिर नीचा किये इधर उधर खड़े ई । शकुनालाकी संखियाँ सुवकियाँ भर रही ई, साथ जानेवाले शिष्य यहकर वस्त्रोंकी पुटलियोंको बगतमें दावे एक और खड़े हैं। भगवान् कण्वका कलेजा कटा-सा जा रहा है, मानो उसे बलात् कोई स्त्रीच रहा हो। इतने यह कुलपति होकर अपनी विरहवेदनाको किन-पर प्रकट करें । जो मुनेगा यही हॅंसेगा कि इतने यह जानी महर्षि ये कंसी भूली-भूली मोहकी-सी बातें कर रहे हैं। इस भयसे वे और किसी-

> पातुं न प्रथमं ध्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पशक्म । आदी वः कुसुमप्रसृतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम् ॥

'बुक्षों ! यह शकुन्तला अपने पतिके घर जा रही है । देखों, तुम्होर प्रति तो इसका अत्यन्त ही स्नेह या । जबतक यह तुम्ह पानी नहीं पिला छेती थी तवतक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी। इसे गहेने पहिननेका यद्यपि बड़ा भारी शीक या, फिर भी यह तुम्हारे स्नेहके कारण तुम्हारे पर्चोंको नहीं तोइती थी। बसरतमें जय तुमपर नये ही नये फूल आते थे तव यह उस खुदीमें बड़ा भारी उत्तव मनाती थी। हाय! वही धम सव लोगोंकी रक्षा करनेवाली शकुन्तला अब जा रही है, प्रम सब मिलकर इसे आज्ञा दो।'

महर्षिके एक-एक शब्दमें करुणा पूट-पूटकर निकल रही है । मूक वृक्षोंके प्रति अपनी वेदना प्रकट करके ऋषिने उसे और भी अधिक इदयमाही बना दिया है। फिन्सु इसमें भावकों छिपानेकी चेष्टा की गयी है, लोकलाजनी परवा की है। धेममें नेम कहाँ ?' वहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। इस प्रकारकी गम्भीरता और वाक्नातुर्रा रागमार्गमें दूरण ही समझा जाता है, इन भावोंमें प्रेमकी न्यूनता ही समझी जाती है। इसिल्ये तो कवियोंने नायिकाऑक ही द्वारा ये भाव प्रकट कराये हैं। स्वसुच ये भाव सरस नायिकाऑद्विद्यमें पूर्णरीत्या प्रफट हो सकते हैं। गोपिकाऑक विना इस विरद्ध-वेदनावा अफ्कारी दूसरा हो ही की सकता है ? स्पर्र येटकर मयुरा जानेवाले कुष्णके विरद्धने मजाङ्गनाओं-की चया द्वा हुई, इसे भगवान व्यायदेवकी ही अमर वाणींमें सुनिये । उनके विना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कीन सकता है ?

> एवं द्युवाणा विरहातुरा स्ट्रतं प्रजास्त्रियः कृष्णविपक्तमानसाः। विस्तृत्र्य कुञ्जां हरुद्वः स सुस्वरं गोविन्द शामोदर माघवेति ॥

श्रीमुकदेवजी राजा परीक्षित्से कह रहे हैं— राजन् ! जिनके चित्त श्रीमुण्णमें अत्यन्त ही आठक हो रहे हैं, जो भविष्यमें होनेवाले विरह-दु:खको स्मरण करके घवड़ायी हुई, नाना माँतिके आतंवचनोंको कहती हुई और लोकलाज आदि बातकी भी परवा न करती हुई वे मुजकी खियाँ ऊंचे स्वरते चिद्धां-चिद्धांकर हा गोविन्द ! हा माघव !! हा दोमोदर !!! कह-कहकर कहन करने लगी ।' यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है।

प्यार चले गये, अब उनसे फिर कभी मेंट होगी या नहीं इसी द्विपियाका नाम 'भूंत पिरह' है। इसमें आशा-निराशा दोंनोंका सम्मिश्रण है। यदि मिलनकी एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या ? फिर तो क्षणमरमें इस शरीरकी मस्स कर दें। प्यारेके मिलनकी आशा तो अवस्य है, किन्तु पता नहीं वह आशा कय पूरी होगी। पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं। वस, प्यारेफे एक ही चार, दूरसे ही योड़ी ही देरके लिये बगों न हों, दर्शन हो जायें। वस, इसी एक लालसारे विशोगिनी अपने दारीरको धारण किये रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। साधारणतया उस विरहकी दश दशाएँ बतायी गयी हैं। वे ये हैं—

> चिन्तान्न जागरोद्वेगो सानवं मालिनाइता । प्रलापो व्याधिरूमादो मोहो मृत्युदंशा दश ॥ ( उज्ज्वकरीलमणि गृं० ६४ )

ंचिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृदाता, मिलनता, प्रलाप, उन्माद, व्याचि, मोह और मृत्यु-चे हीं विरहकी दश दशाएँ हैं। अब हनका संक्षिप्त विवरण सुनिये।

ि चिताा—अपने प्यारेके ही विषयमें सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय सोचत रहनेका नाम चिन्ता है। मनमें दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहे। ब्रज्जमारामगनके परम प्रकाशमान 'सूर' ने चिन्ताका कैसा सजीव वर्णन किया है—

> नाहिन रह्यो मनमें ठौर। नंद-नंदन अछत कैसे आतिये उर और ॥ चळत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदयतें वह स्वाम मूरति छिन न इत उत जात॥ स्वाम गात सरोज आनन छठित-गति सृदु-हास। 'सूर' ऐसे रूप कारन मरत छोचन-प्यास॥

प्यासको फिर नींद कहाँ ! नींद तो ऑखोंमें ही आती है और ऑखें ही रूपकी पासी हैं, ऐसी अवस्थामें नींद वहाँ आ ही नहीं सकती ! इसकिये बिरहकी दूसरी दशा 'जागरण' है ! जागरण---न सोनेका ही नाम 'जागरण' है। यदि विरहिणीको धणमरके छिपे निद्रा आ जाय तो वह स्वप्रमें तो वियवनके दर्शन-सुलका आनन्द उठा छे। किन्तु उसकी आँखोंमें नींद कहाँ ! राधिकाजी अपनी एक विय सर्लींसे कह रही हैं—

> याः परयन्ति प्रियं म्बप्ने धन्यास्ताः सिल योपितः । अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥

> > ( पद्मावली )

प्यारी क्ली ! वे जियाँ पत्य हैं जो प्रियतमके दर्शन स्वप्नमं तो कर लेती हैं। ग्रुप्त दुःखिनीके भाग्यमें तो यह मुख भी नहीं बदा है। मेरी तो वैरिणी निदा भी श्रीकृष्णके साय-दी-साथ मशुराको चल्ली गथी। यह मेरे पास आती ही नहीं।' धन्य है। निदा आवे कहाँ। आँखोंमें तो प्यारेके रूपने अड्डा जमा लिया है। एक म्यानमें दो तलवार समा ही कैंसे सकती हैं।

उद्देश-—हृदयमें जो एक प्रकारकी हरूचरुकम्य वेकर्जान्धा होती है उसीका नाम उद्वेग है । भारतेन्द्र हरिश्चन्द्रने उद्वेगका कितना मन्दर वर्णन किया है—

च्याकुळ ही तहदीं बितु प्रीतम,

कोऊ ती नेकु दया उर छाओ।

प्यासी तजी तत्तु रूप-मुधा बितु,

पानिय पीको पपीहै पिआओ॥

जीयमें हीस कहूँ रहि जाय न,

हा ! 'इरिचंद' कोज उठि धाओ । आर्व न आर्व पिआरी अरे !

कोउ हाछ तौ जाइकै मेरी सुनाओ ॥

पागलपनकी हद हो गयी न ! मला, कोई जाकर हाल ही सुना देता तो इसके क्या हो जाता ! अब चौथी दशा कशताका समाचार सुनिये ।

इशता—प्योरेकी यादमे विना छापे-पीये दिन-सांचि चित्ता करनेके कारण जो धारीर दुवला हो जाता है उसे 'कुदाता' या 'तानच' कहते हैं । इसका उदाहरण लीजिये । गोपियोंकी दशा देखकर उत्पोजी मथुरा श्रीटकर आ गये हैं और वहे ही कृष्ठणस्तरते राधिकालीकी दशाका वर्णन कर रहे हैं । अन्ये सुरने इस वर्णनमें कृमाल कर दिया है, मुनिये—

चित है सुनी खाम मबीन ।

हरि ! मुम्हारे विरह हाथा, अं जु देखी छोत ॥
ताज्यो तेछ तमोछ भूयत, अंग बतन मछोत ।
ककता कर बाम राख्यो, गाद धुज गहि छोत ॥
जब सँदेखो कहन सुंदरि, गामन मोतन कीत ।
खिस मुद्राविक चरन अख्यो, गिरि घरनि बळहीन ॥
कट बचन न बोछ छात्री, हृदय जीसुनि भीन ।
नैने जछ भरि रोड़ दीमों, प्रसित आपद दीन ॥
उठी बहुरि सँमारि मट उपीं, परम साहस कीन ।
'सर', प्रश्च कल्यान ऐसे, जियहि आसा छोता ॥

यदि इसी एक अड्रितीय पदको विरहकी सभी दशाओं के लिये उद्भुत कर दें तो सम्पूर्ण विरह-वेदनाके चित्रको खाँचमें में पर्योग होगा। विरहिणी राषाकी 'कृडता' म्मिलनता' 'जिन्ता' 'उद्येग' 'ज्यापि' 'मोह' और मृत्युतककी दसों दशाओंका वर्णन इसी एक पदमें कर दिया है। मृत्युको साक्रकारोंने साक्षात्, मृत्यु न बताकर 'मृत्युक्त अवसा' ही वतायां है । राधिकाजीकी इससे बद्कर और मृत्युक्तस्य अवस्था हो ही क्या सकती है १

े मिन्नाइता—रारीरकी सुधि न होनेसे दारीस्पर में छजम जाता है, बाल चिकट जाते हैं, वस्त्र मंदे हो जाते हैं इसे ही म्मलिनता' या मिंग्नाञ्जता कहते हैं। उत्परके पदमें राधिकाजीके लिये आया ही है— तज्यो तेळ तमोळ भूषन, अंग यसन मछीन।

प्रताप—सोफके खोजमां अपने-परिको मृहकर जो पागठाँकी तरह भूछी-मूछी यार्त करने छगते हैं उनका नाम म्रह्मप है। सीताजीकी खोजमें कुमणजीके साथ रामचन्द्रजी बनीमें किर रहे हैं। हृदयमें भारी विरह है अपने-परिवेक जान नहीं, धारीस्का होश नहीं, वे चौककर खेहे हो जाते हैं और प्रहाप करने छगते हैं—

कोड्हे बृद्धि संखे स्वयं स भगवानायः स को राघवः के यूपं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽध्मि ते लक्ष्मणः। कान्तारे किमिद्दासाई बत सखे देग्या गतिगृग्वते को देवी जनकाधिरासतनया हा जानकि कासि हा॥ मायान व्याणानके स्वर्णना कर्मा है स्वर्णना है

मगवान टक्ष्मणजीते चौंककर पूछते हैं-- भैया ! मैं कौन हूँ। सुझे बताओ तो सही ?

टर्मण करते हैं---(प्रेमी आप साक्षात् भगवान् हैं।' फिर पूछते हैं---(कौन भगवान् १'

ं लक्ष्मण कहते हें—पशुमहाराजके वंशमें उत्पन्न होनेवाले श्रीराम।' फिर नारों ओर देखकर,पृष्ठते हं—'अच्छा तुम कौन हो ?'

यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर लक्ष्मणजी दीनताके साथ 'क्हते हैं—'हे स्वामिन्! हे दसाले! यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। में आपका चरणसेवक स्टब्सण हूँ।' र्४्

भगवान् फिर उसी प्रकार कहते हैं—'तब फिर हम यहाँ जंगलोंमें क्यों घूम रहे हैं ?'

शान्तिके साथ धीरेंचे लक्ष्मणजी कहते हैं----'इम देवीकी खोज कर रहे हैं।'

चौंककर भगवान् पूछते ई-- 'कौन देवी !'

लक्ष्मणजी कहते हैं---(जगद्वन्दिनी, जनकनन्दिनी श्रीसीताजी ।

वस, सीताजीका नाम सुनते ही 'हा सीते ! हा जानकि ! तू कहीं चर्ला गयीं' कहते-कहते भगवान् मूर्छित हो जाते हैं । इन बेस्टिर-पैरकी बातोका ही नाम 'प्रलाए' है ।

व्याधि—दारीरमें किसी कारणते जो वेदना होती है उसे ध्याधि कहते हैं और मनकी वेदनाको ध्याधि कहते हैं। विरहकी ध्याधि भी एक दशा है। उदाहरण छीजिये। श्रीराधांशी अपनी मिय सखी छाँहतासे कह रही हैं—

> उत्ताची पुरपाकतोऽपि गरछप्रामादिषे क्षोभणी दम्मोळेरपि दुःसहः कटुरछं हम्मप्रतस्वादिप। तीवः ग्रीडितिस्चिकानिचयतोऽध्युचैमैमापं बछी ममोचवद्य भिनत्ति गोङ्कपतेदिरेलेपजन्मा ज्वरः॥

( छछितमाधवनाटक )

हे सली ! गोकुल्पति उत्त गोपालका विच्छेदच्चर मुझे बड़ी ही पीड़ा दे रहा है। यह पात्रमें तताये सुवण्डे मी अधिक उत्तापदापी है। पृषिचीपर जितने जहर हैं उन सबसे मी अधिक क्षोम पहुँचानेवाला है, वज्रवे मी तुःसह, दृदयमें छिदे हुए शल्यते मी अधिक कष्टदापी है तथा तीय विसूचिकादि रोगोंसे भी बढ़कर यन्त्रणाएँ पहुँचा रहा है। प्यारी खली!यह ज्वर मेरे मर्मस्यानोंको भेदन कर रहा है।' इरीका नाम 'विरहस्याधि'।

उन्माद-साधारण चेष्टाएँ जब बदल जाती हैं और विरहकें आवेदामें जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएँ करने लगती है तो उसे ही 'विरहोन्माद' कहते हैं। उदाहरण लीजिये। उद्धवजी मधुरा पहुँचकर श्रीशिधकाजीकी चेष्टाओंका वर्णन कर रहे हैं—

श्रमित भवनगर्भे निर्निमित्तं इसन्ती

प्रथयित सव वार्ता चेतनाचेतनेषु ।

लुठित च भुवि राधा कम्पिताक्षी मुरारे

वियमविषयखेरीदगारविभ्रान्तचित्ता ॥

अर्थात् हे कृष्ण ! राधिकाजीकी दशा क्या पृछते हो। उसकी तो दशा ही विचय है। परके मीतर धूमती रहती है। विमा बात ही खिल- खिलाकर हँसने लगती है। चेतनावस्थामें हो या अचेतनावस्थामें, तुम्हारे ही सम्मन्यके उद्वार निकालती है। कमी धूलिमें ही लोट जाती है। कमी धर-गर काँचने ही लगती है, हे मुरारे! में क्या बताऊँ, वह विधुवदनी राषा तम्हारे विपम विरह्लेदरे विभ्नान्त-सी हुई विचित्र ही चेयाएँ करती है।

नीचेके पदमें मारतेन्द्र बाबूने भी उत्मादिनीका बड़ा ही मुन्दर चित्र खींचा है, किन्द्र इसे विरहोत्माद' न कहकर प्रेमोत्माद' कहना ही ठीक होगा । मुनिये, गाँवरेक संतहमें सती हुई एक सखीकी कैसी विचित्र दशा हो गयी है, पद्म पदते-पदते भाव सजीव होकर आँखोंके सामने दल्य करने खाता है— भूळी-सी, भ्रमी-सी, चौंछी, जक्री-सी, यकी-मी गोपी,
दुखी-सी, रहित कछु माही मुधि देहकी।
मोही-सी, लुमाई-सी. कछु मोदक-सो खायो सदा,
विसरी-सी रहे नेकु खबर न गेहकी।
रिसमरी रहे, कथी फूळी न समाति आंग,
हाँसि-हाँस कहे बात अधिक उमेहकी।
पूछेते दिसानी होय, उत्तर न आये साहि,
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी।

मोह—अत्यन्त ही वियोगमें अंगोंके शिषित्र हो जानेवे जो एक प्रकारकी मुळांनी हो जाती है उसे मोह कहते हैं। यह मृत्युके समीपको दशा है। इसका चित्र तो हमारे रसिक हरिचन्दजी ही यही सूचीने स्वीत सकते हैं। लीजिये मोहमें मझ हुई एक विरहिनके साक्षात् दशीन कीजिये—

धाकी गति अंगनकी, मित परि गई मंद,

मूख झाँहरी-सी छैं के देह छागी पियरान।

बावरी-सी बुद्धि मई, हँसी काहू छीन रूई,

सुलके समाज, जित तित छागे दूर जान।

'हरीचंद' राबरे बिरह जग दुखमयो,

भयो कछु और होनहार छागे हिल्लान।

नैन कुरिह्छान छागे, बैनहू अधान छागे,

आयो प्रानमाम! अब प्रान छागे सुरहान।

सचमुच यदि प्राणनायके पथारनेकी आशा न होती, ये कुम्हिलये हुए नैन और अयथि हुए बैन कवके पयरा गये होते । सुरक्षाये हुए प्राण प्राणनायकी आशासे ही अटके हुए हैं । मोहकी दशाका इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ मिलेगा है

मृत्यु--मृत्युकी अब इम व्याख्या क्या करें । मृत्यु हो गयी तो

प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय

झगड़ा मिटा, दिनरात्रिके दुःखसे बचे, किन्तु ये मधुररसके उपासक रागानुयायी भक्त कवि इतनेसे ही विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे। मृत्युका वे अर्थ करते हैं 'मृत्युके समान अवस्था हो जाना' इसका दृष्टान्त लीजिये । यंगलामापाके 'प्रसिद्ध पदकर्ता श्रीगोविन्ददासजीकी अमर वाणीमें ही वजवासियोंकी इस दसवीं दशाका दर्शन कीजिये---

#### माधव ! तुह यब निरदय भेल । मिल्ड अवधि दिन, गणि कत राखब वजवधू-जीवन-शेल ॥ १॥

कोइ घरनितल, कोइ यमुनाजल कोइ कोइ छुउइ निकुंज ॥२॥ एतदिन विरहे, मरणपय पेखलु तोहे तिरिवध पुनपुंज ॥३॥ तपत सरोवर, थोरि सिंछल जनु आकुल सफरी परान ॥४॥ जीवन भरन, भरण वर जीवन 'गोविंददास' हुख जान ॥५॥

दूती कह रही है- 'प्यारे माधव ! मला यह भी कोई अच्छी बात है, तुम इतने निर्दय बन गये ! दुनियाभरके झुठे ! कजकी कह आये थे। अब कछ-ही-कछ कितने दिन हो गये । इस प्रकार झुउमुङ दिन गिनते-गिनते कवतक उन सबको बहलाते रहेंगे । अत्र तुम्हें वजको दयनीय दशा क्या सुनाऊँ । वहाँका दृश्य बड़ा करुणोत्पादक है । कोई गोपी तो पृथ्वीपर लोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजीमें ही कृद रही है,

कोई-कोई निभत निकुओंमें ही छंबी-छंबी सॉर्से ले रही हैं। इस प्रकार वे अत्यन्त ही कप्टकं साथ रात्रि-दिनको विता रही हैं। तुम्हारे विरहमे अब वे मृत्युके समीप ही पहुँच चुकी हैं। यदि वे सब मर गर्यों तो सैकड़ों खियोंके चै० च० ख० ५-१०--

वधका पार प्रश्तोर ही थिर लगेगा । उनकी दशा टीक उसी मछलीकी-सी है जो योड़े जल्दाले गट्टेमें पड़ी हों और स्पं उस महुके सब जलको सेंख चुका हो, वे जिस प्रकार योड़ी-सी कीचमें स्वंकी तीरण किरणोंने तड़फतां रहती हैं उसी प्रकार वे सुरहारे विरहमें तड़फ रही हैं। यह जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किन्दु इस जीवनसे तो मरण ही लाख दर्जें अच्छा। गांविन्द्रांस कहते हैं, उनके दुःखको ऐसा ही समझो।'

नियमानुसार तो यहाँ विरह्का अन्त हो जाना चाहिये याः किन्तु वैष्णव कवि मृत्युके बाद भी फिर उसे होडामें छाते हैं और फिर मृत्युसे आगे भी बदते हैं। रागमागींय ग्रन्थोंमें इससे आगेके मायोंका वर्णत है।

अनुसमको शुक्रपक्षके - चन्द्रमाके समान (प्रतिक्षणवर्द्धमान) प्रवदंनशील कहा गया है । अनुसम हृदस्में वहते न्यहते जब शीमाके समीपतक पहुँच जाता है तो उसे ही प्यावं कहते हैं । वैध्यवगण हसी अवस्थाको प्रेमका शीमणेश कहते हैं। जब मान परम सीमातक पहुँचता है तो उसका नाम प्रहामाय' होता है । महामावके मी 'रूद महामाय' और प्याप्तिक महामाय' दो मेद बताये गये हैं। आपेरूद महामाय' दो मेद बताये गये हैं। आपेरूद महामाय' दो प्रेप कहते हैं। प्यादन' ही प्यादन' ही प्यादन' के मार्चम परिणत हो जाता है, तब किर प्रवच्योनमाद' होता है । परिष्योनमाद' ही प्रेम' या रतिकी पराकाश या स्वस्ते अतिम हिंच उद्युष्णां, विज्ञवस्तादि बहुत-से मेद हैं। यह दिव्योनमाद हीता हिंदि है । हिंदि उद्युष्णां, विज्ञवस्तादि बहुत-से मेद हैं। यह दिव्योनमाद हीता ही सी पराकाश या स्वस्ते हैं। इस वातका अनुमान श्रीमद्रागवतके उक्त स्तेकरे कुरु-सुरु स्थापा जा सकता है—

एवंद्रतः म्बप्रियनामकीरवाँ जातानुरागो हुतचित्त उच्छैः। इसस्ययो रोदिति रीति गाय-

स्युनमादवन्तृस्यति स्रोक्रवाद्याः ॥%

(शीमद्रा० ११। २ । ४०)

रख स्त्रोक्तमं ग्रीतिश और ग्रीदिति? ये दो क्रियाण साथ दी हैं। इससे स्त्र जोरांसे ठाइ मारकर रोना हो अभिम्माझित होता है। ग्रूर चातु हाद करनेक अमेंमें स्पबहुत होती है। जोरांसे रोनेक जननतर जो एक करणाजनक श्रा शाद अपने आप ही निकल पहला है वही यहाँ ग्रीतः क्रियाझ अमें होगा। इसमें उन्मादकी अवस्थाका वर्णन नहीं है। मह तो ग्रुर्वे अस्थान से अवस्था का वर्णन है। उन्मादायस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी। यह तो संखारिक उन्मादकी वात हुई अव दिल्योनमाद तो फिर उन्मादके भी बदकर विचित्र होगा। वह अनुमय-मान्य विपय है। औराधिकाजीको छोड़कर और किसीक द्वारीरमें यह प्रकटरपोर देखा अपवा सना नहीं गया।

भावोंकी चार दशा बतायी हैं—(१) भावोदय, (२) भावसन्ध,

(३) मावशावस्य और (४.) भावशान्ति ।

किसी कारणविशेषमें जो हृदयमें माव उत्पन्न होता है उसे भावोदय कहते हैं। जैसे सार्यकाल होते ही श्रीकृष्णके आनेका भाव

श्रीहरण्यक श्रवण-तीर्तानका ही जिसने मत के रहा है ऐसा पुरुष बपने व्यारे श्रीहरणोर्ज नाम-संक्रीतंनसे उनमें अनुरक्त एवं विद्वाचित्त दोनत संसारी लोगोंकी कुछ भी परवान करता हुआ कमी तो लोर-जोरसे हँसला है, कमी रोता है, कमी चिलाता है, कभी गाता है और कमी पागक्ते समान नाचने कमत है।

## **१**५५ श्रीर्थाचैतार्त्र-चरितावंशी खण्ड ५

हृदयमें उदित हो गया िहृद्धस्मेन्द्रशिमात्र जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्थार्का निर्मा मर्विवेटिंक हैं गिजिय सीमार होकर पतिके पर लौटने-पर पत्नीक हृदयमें हुए जीए विश्वदेशन दोनों मार्वोकी सन्धि हो जाती है। बहुत ने आव जब एक साथा हो उदय हो जायें तब उसे मावधावस्य (०४) १, १, १९ जहने हैं।

भारतिष्ट उस माध्यतात्व कहत है । जस्त रान जनवात हुए नाहम्म सिंख्यांकी म्प्यूहंनीमामा गये, उस समय उनका अदर्शनरूप जो विरहमाव सीचहर्ने ह्याम्सिहीमाया । जम्मान्स्सीन्यंकार निर्वेद, विपाद, दैन्य, म्लानि, तम, मद, गर्ब, शंका, असर्गिम्भोनियां जिन्माद, अपस्मार, व्याचि, मोह, मृति, आलस्य, जाह्य, मीहा, अवहित्या, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, भृति, ह्यं, औरस्वय, असंस्वेग्नेम्झस्या, चायस्य, निद्रा और बोच इन सक्को व्यक्तिचारीमाय कहते हैं। इनका वैण्यव शालोंमें विशदरूपसे वर्णन किया गया है। किह है

करते हैं । इसका प्रमान अवाजी तालप यही है कि हृदयमें किवीकी हों। । । । दिलमें कोई पेंछ जाय किवीकी रूपमाधूरी आँखों में आप जाय । दिलमें कोई पेंछ जाय किवीकी रूपमाधूरी आँखों में धमा जाय किवीकी लिये उत्कर अनुताग हो जाय तब सभी बेड़ा पार हो जाय । एक बार उत्तर आदिया लगानी चाहिये किर मान, महा-भाव, अधिरुद्धमाद तथा सालिक विकार और विरह्मी दशाएँ तो अपने आप उदित होंगी । वानीकी हच्छा होनी जाहिये। ज्यों-च्यों पानीके विना गला सुलने लगेगा स्थों-च्यों तड़फड़ाइट अपने आप ही

बद्दे र्व्यापी विवाससम्बद्धारको छिनेने विवेधिय प्रति व परिता होती। किन्द्र व्हर्णा क्षिमीको एशाम द्वेत्वपीम। वतने तो कामको पोटि प्लेरिको स्थान द्वेर रवा विभाग की प्रति प्रति की प्रति के विष्यार सकते हिंगा वसे संवेद हुमानु व्हरण तो कुने का हो। स्वापन हो साम अधा व्यादि लोक किन्द्र प्रति वहन मुन्ति हो। स्वापि क्षिमीको के विवेद के विवेद की स्वापन की किन्द्र नहीं होता । स्वापन वेदकारा तो करते हैं के स्वापन की करते हैं के स्वापन की स्वाप

कार्यक्रिक हारीस साम्यान्त्र स्वाप्त्र स्वाप्त्र स्वाप्त्र स्वाप्त स्वाप्त्र स्वप्त्र स्वाप्त्र स्वाप्त्र

आता हो। वारीरमें रोमाञ्च न हो जाते हों और हृदयमें किसी मुकारका विकार न होता हो १८ प्रमुख हम्मुख तो हुत्तुहु ऐसा हुमुहै । केते करें, क्या करनेने ने हुम्मुख हुमीर हम्मुख हैमर्क्स् क्षेत्रहात उत्पन्न हो । महामञ्ज चैतन्यदेश भी रोते-रोते यहीं कहा करते हो — क्या करने कर

भवेंनण्ट गर्छस्थ्रवारया ग्रिम-प्रिम विस्न गर्भीवित्स्यमा क्रीनसाव पुरुक्षेत्रवित्तिन्दमीयुः प्रीप्क्रम् प्रक पुरुक्षेत्रवित्तिन्दमीयुः प्रीप्क्रम्

्।। हॅंगर न हम्स मधी हीत हार-हम अर्थात् 'है नाथ ! प्राहारा नाम ग्रहण करते-करते कव हमारे दोनों नेत्रींसे जलकी धारा बहने लगेगी । कब हम गहद कण्डसे 'कृष्ण-कृष्ण'

कहते हुए पुलकित ही उठने !' ये महामाग तो अपनी खायको पूरी कर

हृदयमें उदित हो गया शिहृदेवमेन्द्रेशियाच जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्याकां नीम मेर्चिसीर्वे हैं जिसे बीमार होकर पतिके घर लौटने-पर पत्नीके हृदयमें हुए और विपादजन्य दोनों भावोंकी सन्धि हो जाती है। बहुत ने हैं। इताक ति होंगा के प्राप्त का जाना के जाना के हैं। बहुत ने हैं। इताक ति होंगा हो उदय हो जाय तर उसे मायशायत्य (०४) है। १९ हम्में के कुछ हो हो जाय तर उसे मायशायत्य के हरे हैं। जैसे पुश्चाराचिक समाचारके साथ ही पर्वाकी मयहर दशाका का है। है। मोर प्राप्त मा है। तुमा धुन्ने द्वाप्त होतेताती. उत्तक पुत्रहोना मातामहकी सम्पत्ति तथा अमिरिमासिर हरीके मार एक साथ ही हृदयमें उत्पन्न हो वायें। इसी पुमार लिल ईप्टानसमूके पात हो जानेपर जो एक प्रकारकी छन्तुष्टि हो र्मातिर्देष्टे दर्श म्भावसाम्ति कहते हैं । जैसे रासमे अन्तर्धान हुए श्रीकृष्ण र्षिष्टिर्याको <sup>प्र</sup>सहिती मिल गये, उस समय उनका अदर्शनरूप जो विरहभाव र्वाचहर्द्द्रासिहिगिया। -हमहाइसीहयंकार निर्वेदः विपादः दैन्यः, ग्लानिः तमः मदः गर्वः, शंकाः श्रासंग्रिभीवेवर्धे उन्मादः अपस्मारः व्याधिः मोहः मृतिः'आलस्यः जाहयः,

मीडा, अवहित्याः स्मृति, वितर्क, चिन्ताः मृति, पृति, ह्पै, औरमुन्म, अस्पेरीम्भिस्याः, चायस्यः निद्रा और बोच इन सबको व्यभिचारीमाय कहते हैं। इनका वैष्णव शास्त्रोमें विदादर्रूपे वर्णन किया गया है। मिट्ट इन सब बातांका असदी तालवें यही है कि हृद्यमें किसीकी मान क्या जाय । दिन्में कोई भूँस जायः किसीकी रूपमाधुरी ऑसोमें सम् जायः किसीके रूपमें अपने क्या जाय । वित्ये उत्कट अनुरात हो जाय तब समी वेदा पार हो जाय । एक बार उस प्यारेसे लगान लगानी चाहिये किर मान, महा- भावः अधिरुद्धमान तथा सालिक विकार और विरह्की द्याएँ तो अपने आप उदित होंगी । पानीकी इन्छा होनी नाहिये । क्यों-क्याँ पानीके दिना गला सुवने लगेगा त्यों-को तदकाहाट

## महाप्रभुका दिन्योन्माद

सिञ्चन् सिञ्चन् नयनपपसा पाण्डुगण्डस्थलान्तं सुञ्चन् सुञ्चन् प्रतिसुदुरह्ये दीर्घीनःशासजातम्। उचैः मन्दन् करणकरणोद्गीणैहाहेतिरावो नीरः कोऽपि व्रजविरहिणीमाचमझकाति॥॥

पाठकोंको सम्भवतया स्मरण होगा। इस बातको हम पहले ही

( शीप्रदोधानन्द )

वता चुके हैं कि श्रीचैतन्यदेवके शरीरमें प्रेमक सभी भाव हमाशः धरिधरि ही प्रस्कृदित हुए। यदि स्वसुच प्रेमके ये उच्च भाव एक साथ
ही उनके शरीरमें उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता। उनका
क्या किसी भी प्राणीका शरीर इन भावोंके वेगको एक साथ सहन नहीं
कर सकता। गयामें आएको छोटे-से सुरली बजाते हुए स्थान दीखे,
उन्हेंकि किर दर्शन पानेकी लालसासे वे बदन करने लगे। तभीसे धरिधरि उनके भावोंमें बृद्धि होने लगी। शान्त, दास्य, सस्व्य, वात्सस्य
और मधुर इन भावोंमें मधुर ही स्वयंश्रेष्ठ बताया गया है। पुरीमें प्रभु इसी
भावमें विभीर रहते थे। मधुर भावमें राजामाव स्वीन्छाह है। सम्पूर्ण
स्व, सम्पूर्ण भाव और अनुभाव राजामावमें ही जाकर परिसमात हो

शीगीरसुन्दर अपने निरत्नरके नयनगरुसे दोनों गण्डस्क्लॉको पाण्डरहा
 पे बनाते दुद, प्रतिश्रण दीर्थनिःश्यास छोवते दुप और करणस्वरसे
 पा! दा! श्रष्टर करके जोरोसे रुदम बतसे हुप किसी व्रजनिरहिणीके भादमें
 सदा निमत रहने रुपे।

गये। अटारह वर्ष नेशॉमंचे इतनी जलधारा यहापी कि कोई मनुष्य इतने रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता। गौरमकोंका कहना है कि महाममु गरुडखन्मके समीप जगमोहनके इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, यहाँ नीचे एक छोटा-सा कुण्ड था। महामुद्ध दर्शन करते-करते इतना रोते थे कि उस गड़ेमें अशुजल भर जाता था। एक-दो दिन नहीं, साल-दो-साल नहीं, पूरे अठारह साल हसी प्रकार थे रोते। उन्मादावस्थामें भी उनका श्रीजगनाधनीके दर्शनोंका जाना थेद नहीं हुआ। यह काम उनका श्रन्तका अञ्चल्यामावस्थे नलता रहा। वैष्णव मस्तोंका कथन है कि महामुक्तके शरीरमें प्रेमके ये सभी भाव प्रकट हुए। स्थों न हों, ये तो जैतन्यस्त्वस्य हो थे। महामुक्तके उन दिल्यभावींका श्रुतान्त पाठक अगले प्रकरणोंमें पहुँगे। अन्तमें श्रीलल्विक्शारीजीकी अपिलारामें अपनी अमिलाया मिलाते हुए हम इस यक्तव्यको बमात करते हैं—

जमुना पुष्टिन कुंत गहदरसी
कोविक्त है हुम कुक मचाउँ।
पदर्शका मिय लाल मचुप है
मचुरे-सचुरे पुत्र सुनाउँ॥
कुकर है बन बीधिन डोलें
क्षेत्र सीध रसिकनके झाउँ।
'क्षांतिकितीरी' आत यही मम
प्रजन्त ताजि हिन अनत न जाउँ।

## ् महाप्रभुका दिन्योन्माद

सिम्रम् भिद्यम् नयनपयसा पाण्डुगण्डस्थळान्तं

मुद्यम् मुद्यम् प्रतिमुहुरही दीर्घनिःधासज्ञातम् ।

उद्यैः प्रन्तम् करुणकरुणोद्गीणहाहेतिसयो

गीरः कोऽपि प्रजनिरहिणीमायमप्रश्रकास्ति ॥%
(श्रीवरीधानन् )

पाठकोंको सम्मवत्त्वा सरण होगा, इस वातको हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रीचैतन्यदेवके द्यरिश्में प्रेमके सभी भाव क्रमशः धीरे-धीरे ही प्रस्कृदित हुए । यदि सन्तम्न प्रेमके ये उस भाव एक साथ ही उनके द्यरिश्में उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता । उनका क्या किसी भी प्राणीका द्यरीर इन भाविक वेगको एक साथ सहन नहीं कर सकता । गयामें आपको छोटे-से सुरली बजाते हुए स्थाम दीखे, उन्हींके किर दर्शन पानेकी लालसारी वे बदन करने लगे । तभीरी धीरे-धीरे उनके भावोंमें बृद्धि होने लगी । द्यारा सास्य सरस्य वातस्य और मधुर इन भावोंमें मधुर ही सबंश्रेष्ठ वताया गया है । पुरीमें प्रभु इश्री भावमें विभोर रहते थे । सपुर भावमें राखाभाव सर्वोत्कृष्ट है । सपूर्ण रस, सम्पूर्ण माव और अनुभाव राखाभावमें ही जाकर परिसमास हो

श्रीगौरसुन्दर अपने निरन्तरके नयनजब्दी दोनों गण्डस्कांकों वाण्ड्रस्तः
 के बनावे हुप, प्रविद्या दीविनाःवास छोववे हुप बौर, करणलरासे
 चा । हा । छन्द करके जोरीसे स्वतं करते हुप किसी प्रजिदिशोके भावतें
 सदा निभम रहने लगे।

### थ्रीथ्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

जाते हैं, इसिल्ये अन्तके बारह वर्षोंमे प्रभु अपनेको राघा मानकर ही श्रीकृष्णके विरहमे तहपते रहे । कविराज गोखामी कहते हैं—

राधिकार भावे प्रभुर सदा अभिमान ।

140

मेह भावे आपनाके हय 'शया' ज्ञान ॥ दिव्योग्माद पेटे हय, कि इहा विस्तय र्रे अधिरूद भावे दिव्योग्माद-प्रवण हय ॥

अर्थात् भाषामधु राषामावमे मावान्यत होकर उसी भावसे सदा अपनेको प्राथा' ही ममझते थे । यदि फिर उनके दारीरमें, 'दिब्योनमाद' प्रकट होता या तो इसमें विसाय करनेको हो कीन-सी वात है । अधिरूद भावमं दिव्योन्माद प्रवाप होता हो है ।' इसव्ये अब आपकी सभी कियाद उसी दिरहिणीजी माँति होती थीं ।

एक दिन स्वप्नमें आप रावडीळां देखने ळो। आहा! प्यारेकां वहुत दिनोंके पश्चात् आज इन्दायनमें देखा है। वही सुन्दर अलकावसी, वही माधुरी सुख्कान, वे ही इंति-भाव-कटाई, उसी प्रकार रावमें पिरकता, सिलियोंको गळे लगाना, देखां सुख है! कितना आनन्द है!! तायेई-तायेई करके सिलियोंके वीचमें स्वाम नाद रहें हैं और सेने सेने ही। तायेई-तायेई करके सिलियोंके वीचमें स्वाम नाद रहें हैं और सैनोंको चलाते हुए बंशी बजा रहे हैं। महाममु भूछ गये कि यह संवम्र है या जायित है। वे तो उस रसमें सरोवेर ये। गोविन्दको आश्चर्य हुआ कि प्रमु आज इंतनी देशक क्यों से रहे हैं, रोज तो अवलीदयमें हुआ कि प्रमु आज इंतनी देशक क्यों से रहे हैं, रोज तो अवलीदयमें हैं उत्त जो के शुला कहा है। इसमय है, त्याराज हो, इसिट्ये जगा मुंच चौककर उठ पढ़े और पहुष्ण कहाँ गये? उत्तर्वाको दवाने लगा। प्रमु चौककर उठ पढ़े और पहुष्ण कहाँ गये? कहरूर जोरोंसे घटन करने लगे। गीविन्दने कहा—प्रमों देशनोंका समय हो गया है। नियक्कांके तहन होकर दर्शनोंको चलिये। इसना

मुनते हा उसी भावमें यनत्रका तरह शरीरके स्वभावानुसार नित्यकर्मोंधे निवृत्त होकर श्रीजगद्रायजीके दर्शनोंको गये।

महाप्रमु गण्डसामके सहिर धंटों खड़े-खड़े दर्धन करते रहते थे उतनी देरतक बळकी दो धाराएँ बहुती रहती थी। आज प्रमुने जमसाधजीके विहासनार उसी मुखीमगोहरके दर्धन किये। ये उसी प्रकार मुखी विज्ञान रहे थे प्रकार मुखी विज्ञान रहे थे। उसी प्रकार मुखी कामाध्यक्ति किहासनार उसी मुखीमगोहरके दर्धने किये। ये उसी प्रकार मुखी बजान्वजाकर प्रमुखी ओर मन्द्रमन्द सुरकान कर रहे थे। मुखानिमें भावते उनकी स्प्रमाधुरीका पान, कर रहे थे। हतनेमें ही एक उड़ीसामावकी कुदा माई जमलाधुरीका पान, कर रहे थे। हतनेमें ही एक उड़ीसामावकी कुदा माई जमलाधुरीका पान, कर रहे थे। हतनेमें ही एक उड़ीसामावकी कुदा माई जमलाधुरीका पान, कर रहे थे। हतनेमें ही एक उड़ीसामावकी कुदा माई जमलाधुरीक प्रकार करनेन स्प्राचित्र करने थे। विवाद करने स्पर्य करने दर्धन सुली क्या। इस्पर प्रमुने कहा—प्यह आदिशक्ति महामाया है। इसके दर्धनसुखमें विष्य मत डालो, इसे ययेष्ट दर्धन करने दें।

गोविन्दिक कहनेपर यह इदा माता जल्दीचे उत्तरकर मुंधुके पादपर्यों में पड़कर पुनः पुनः प्रणान करती हुई अपने अपरापके छिये धमा याचना करने लगी। प्रभुने गंदगद कण्डचे कहा—'मातेक्यी। जंगवाय-जीके दर्शनों के छिये द्वारं जैसी विकल्ता है ऐसी विकल्ता जंगवायकी ने नुसे नहीं दी। हां। मेरे जीवनको पिकार है। जननेगी। द्वारंशिर ऐसी एकामाताको कीटि-कोटि धन्यंबाद है। द्वारंशिर प्रमुक्त परि दरन करने हो। 'प्यावयित्य' है। जानेचे स्वापका माथ जाता रहा जीर अब जगवायकीके विहासनेप 'उन्हें सुमने मेरे कन्येपर पर तथा और अव जगवायकीके विहासनेप 'उन्हें सुमने मेरे कन्येपर के जगवायकीके दर्शन हो। उसके स्वापक माथ जाता रहा और अब जगवायकीके विहासनेपर 'उन्हें सुमन्द्रा बंद्यामध्यित जगवायकीक दर्शन होने छो। इसके सहामधुक्ते कुरुकेवका माथ उदित हुआ। जम प्रश्लेक स्वापके स्वापक परिवारके प्रहित गोपिकाओं को मिले थे। इसके विह्न होकर प्रमु अपने वासस्थानपर छीट आँथ।

अव उनकी दशा परम कातर विरहिणोकी-छी हो गयी । वे उदास मनवे नखोंसे भूमिको कुरेदते हुए विपण्णवदन होकर अधु बहाने लगे और अपनेको बार-बार धिकारने छगे। इसी प्रकार दिन बीताः शाम हुईः ॲपेरा छा गया और रात्रि हो गयी । प्रभुके भावमें कोई परिवर्तन नहीं । यही उन्माद, यही वेकली, यही विरह-वेदना उन्हें रह-रहकर व्यथित करने लगी । राय रामानन्द आये, खरूप गोखामीने सुन्दर-सुन्दर पद सुनाये, -राय महाशयने कया कही । कुछ भी धीरज न बँधा । व्हाय ! ईयाम ! तुम किथर गये ? मुझ दुःखिनी अवलाको मँझधारमें ही छोड़ गये। हाय ! मेरे भाग्यको धिकार है, जो अपने प्राणवल्लभको पाकर भी मैने फिर गेंवा दिया। अव कहाँ जाऊँ ! कैसे करूँ ! किससे कहूँ, कोई सुननेपाला भी तो नहीं । हाय ! लिटते ! तू ही कुछ उपाय बता । ओ बहिन विशाले ! अरी, तू ही मुझे घीरज वंघा । मैना ! मर जाऊँगी । प्यारेके बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती । जोगिन बन जाऊँगी । घर-घर अलख जगाऊँगी, नरिंहा लेकर बजाऊँगी। तनमें भभूत रमाऊँगी। मै मारी मारी किहँगी। किसीकी भी न सुर्नेगी। या तो प्यारेके सार्य जीऊँगी या आत्मधात करके महँगी ! हाय ! निर्देयी ! ओ निष्द्रर स्थाम ! तुम कहाँ चले गये ?' वस, इसी प्रकार प्रलाप करने लगे। रामानन्दजी आधी रात्रि होनेपर गम्भीरा मन्दिरमें प्रमुको सुलाकर चले गये। खरूप गोस्वामी वहीं गोविन्दके समीप ही पड़ रहे। महाप्रमु जोरोंसे बड़े ही करणखरमें भगवान्के इन नामोंका उचारण कर रहे थे-

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाय ! नारायण ! वासुदेव !

्दन नामोंकी सुमपुर गूँच गोविन्द और ख़ल्प गोखामीके कार्नीमें भर गयी | वे इन नामोंको सुनते-सुनते ही दो गये | किन्दु प्रमुक्ती ऑलॉ-मे नींद ऋहाँ, उनकी तो प्रायः सभी रार्ते हा नाय | हा प्यारे ! करते-करते





श्रीजगवाधजीके मन्दिरका सिद्दद्वार

ही बीतती थीं । योड़ी देरमें स्वरूप गोस्वामीकी आँखें खुर्डी तो उन्हे प्रभुका शब्द सुनायी नहीं दिया । सन्देह होनेसे वे उठे, गम्भीरामे जाकर देखा, प्रमु नहीं हैं। मानी उनके हृदयमें किसीने वज्र मार दिया हो। अस्त-व्यस्तमावसे उन्होंने दीपकं जलाया । गोविन्दको जगाया । दोनी ही उस विद्याल भवनके कोने-कोनेमें खोज करने लगे, किन्द्र प्रमुका कहीं पता ही नहीं । सभी घबड़ाये से इधर-उधर भागने लगे । गोविन्दके साय वे सीधे मन्दिरकी और गये, वहाँ जाकर क्या देखते हैं, सिंहद्वारके समीप एक मैले स्थानमें प्रभु पड़े हैं। उनकी आकृति विचित्र हो गयी थी । उनका, शरीर खूब लंबा पड़ा था। हाथ पैर तथा सभी स्थानोंकी चन्धियाँ बिलकुल खुल गयी थीं । मानो किसीने टूटी हड्डियाँ लंकर नर्मके खोलमें भर दी हो। शरीर अस्त-व्यस्त पड़ा या। श्वास-प्रश्वासकी गाँत एकदम बंद थी। कविराजं गोस्वामीने वर्णन किया है-

प्रभु पड़ि आछेन दीर्घ हात पाँच छय। अचेतन देह नाशाय थास नाहि बया। एक-एक इस्त-पाद-दीर्घ तिन हात ।

अस्थि, प्रीधिभिन्न, चर्मे आहे मात्र तात ॥ हस्त, पाद, श्रीवा, कटि, अस्थि-संधि यत।

एक एक वितस्ति भिन्न हय्या छे तत्।। चर्ममात्र उपरे, संधि आछे दीर्घ हरया।

दुःखित देखा सबै प्रभुरे देखिया॥

मुखे हाला-फेन प्रभुर उत्तान-नयन। देखियां सकल भक्तर देह छाड़े प्रान ॥अ

• प्रमु पाँच-छ: हाथ लंबे एहे हुए थे, देह अचेतन थी, नासिकासे शास नहीं बह, रहा था, एक एक दाय-पैर तीन-तीन हाथ लंबे हो । नये थे,

#### श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

१५६

अर्थ रषट है। मर्कोने समझा मुमुके प्राण शरीर छोड़कर चन्ने गये। तव रवरूप गांस्वामीने जोरींसे मुमुके कार्नोमें कृष्णनामकी ध्वनि की। उच सुमधुर और कर्णाप्रय ध्वनिको सुनकर मुमुको कुछ-कुछ बाल जान-सा होने खगा। वे एक साथ ही चीककर पहिर बोला मुहरे बोला कहते हुए उठ बैढे। प्रमुके उठनेपर धीर-धीरे अध्ययोंकी सन्धियों अपने आप खुड़ने कर्मी!

श्रीगोस्तामी स्मुनायदासती यही थे, उन्होंने अपनी आँसाँगे प्रमुक्ती यह दशा देखी होगी । उन्होंने अपने 'वैतन्यस्तवकल्याय' नामक ग्रन्थमें इस घटनाका यों वर्णन किया है—

> क्षांचिम्मध्रावासे मञ्जाविद्युवस्योरविरहा च्छूड्यरसस्सिन्धरवाह्यद्रपिकदेणे सुवपदीः। जुड्य भूमी काका विक्रडविकडं गद्गद्यचा स्द्रमुच्छु१गौराङ्गो हृदय उदयनमा स्ट्रपवि ॥

किसी समय काशी मिश्रके मयनमें औक्ष्णियरह उत्पन्न होनेपर मसुकी सन्पियाँ दोली पड़ जानेने हाय-पैर छवे हो गये थे। पृषिवीपर अक्कुस्परके गद्भद वचनोंने जोरोंके साथ बदन करते-करते लोट-पोट होने लगे, वे ही श्रीगौराङ्ग हमारे हदयमें उदित होकर हमें मदम मतवाल बना रहे हैं। उन हृदयमें उदित होकर मतवाले बनानेवाले श्रीगौराङ्गके आरे गदमत्त बने श्रीराह्मना स्वाम है।

हिंदुतोओं सभी सिव्यों अलग-जलग हो गयी थी जेवल जरूर वर्मशै-चर्म बटा हुआ था। हाम, पेर, भीवा और कार्ट हिंदुतोंने को एक-यक प्रतिभा कलग-जलग हो गये थे। जरूर वर्माया था। सिव्य क्वी हो गयी थी। महामयुको ऐसी दहा देखकर समीच का हुआ हो। गये। जनके मुखले लार और फेन बह रहा था, नेज कुली हुए मुझ्ले हिंतकी देशी दहा देखकर मसर्वेके माग हारीरको परिल्याग ग्लेरके अर्ति स्वि। ३० छिन मान

### गोवर्घनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन मीळाडेश्रदकंगिरिराजस्य

दये गोष्ठे गोवर्धनगिरिपति छोक्तिमतः। वजनसीर्द्धस्ता प्रमद इवं धावन्नवधते गणैः स्वैगौराङो हृदय हृदयनमां मदयति ॥%

( चैतन्यस्तवकस्पवृक्ष ) महाप्रमुकी अब प्रायः तीन दशाएँ देखी जाती थीं-अन्तर्दशाः अर्धनाह्यदशा और बाह्यदशा । अन्तर्दशामें वे गोपीभावसे या राधा-भावसे श्रीकृष्णके विरष्टमें, मिलनमें मॉति-मॉतिके प्रलाप किया करते थे।

अर्घवाह्यदशामें अपनेको कुछ-कुछ समझने लगते और अब योडी देर पहले जो देख रहे थे, उसे ही अपने अन्तरङ्ग मक्तोंकी मुनाते थे और उस भावके बदल्लेके कारण पश्चात्ताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते

 श्रोरघनाथदास गोखामी कहते हैं—नीकायकके निकट समदका बालकाके चटकपर्वतको देखकर गीवर्थनके भ्रमसे भी गिरिराज गोवर्धनके दर्जन

करूँगा' ऐसा कहकर महाप्रमु उस ओर दौड़ने रूगे । अपने सभी विरक्त वैष्णवी-

से वैष्टित वही गौराह हमारे हदयमें उदित होकर हमें पागल बना रहे हैं।

### १५६ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

अर्थ स्पर है, भर्कोंने समक्षा प्रमुक्ते प्राण शर्मर छोड़कर च्हे गये । तब स्वरूप ग्रास्त्रामीने जोरोंसे प्रमुक्ते कानोंमें कृष्णनामकी व्यनि की । उस सुमधुर और कर्णाप्रय ध्वनिको सुनकर प्रमुक्ते कुछ-कुछ बाह्य श्वान-सा होने रूमा । वे एक साथ ही चींककर 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहते हुए उठ बैठे । प्रमुक्त उठनेपर धीरे-धीरे अस्मियोंकी सन्धियों अपने आए जुड़ने रूगी।

श्रीगोस्वामी रघुनाघदातजी वहीं ये, उन्होंने अपनी औँसींगे प्रमुक्ती यह दशा देखा होगी । उन्होंने अपने 'चैतन्यस्तवकत्पृष्ठ' नामक मन्यमें हम्र घटनाका यों वर्णन किया है---

> क्षचिन्मिश्रावासे प्रजपतिसुतस्योद्दिरहा च्छ्ळप्रसारसन्प्रसाद्धप्रदूष्यं सुजपदीः। सुउन् भूमी काका विकलविकलं गद्गद्वचा

रुवमुच्छू शिरोसङ्घो हृदय उदयन्मां, मदयात ॥ किसी समय काशी मिश्रके भवनमे श्रीकृष्णविरह उत्पन्न होनेपर

किती समय कार्या मिश्रके भवनमे श्रीकृष्णांवरह उत्तम्न हानगर ममुक्ती सन्ध्यां द्वीछी पड़ जानेचे हामनैर छवे हो गये थे। प्रियमिय काकुरवरहो, गद्गद वचनांचे जोराके साथ कदन करते करते छोटनोट होने छंगे, वे ही श्रीभीराङ्ग हमारे हृदयमं उदित होकर हमें मदमें मतवाछा यना रहे हैं। उन हृदयमें उदित होकर मतवाछे बनानेवाछ श्रीभीराङ्गके और मदमच बने श्रीरसुनायदाछजीके नरणांमें हमारा साथ्यक्षं प्रयाम है।

हिंदुनोंनी सभी सन्पर्यों जठग-जठग हो गयी थीं, केतर उरर वर्ग-दी-वर्ग वटा दुजा था। हाप, पैर, श्रीयां और वरि हिंदुनोंके और वर्ठ-पर वितास्त्र जठम-जठग हो गये थे। उपर प्यांनाम् वा, सनि देशे गयो थी। महाशुक्रो ऐसी दशा देखकर समी अंत हुन्ती हो गये। उनके मुख्ये करा और फेन बर रहा था, नेन क्षिण दुर्श कुणि हिंताकी देशी दशा देखकर मध्योके प्राण प्रशेरको परिवारण्येतके अति स्वा । इन हो। हा।

### गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन मीछाडे शहकशिरिराजस्य

दये गोध्डे गोवर्धनगिरिपति छोवित्रमितः। वजनसीरपुक्ता भगद इवं धावस्रवस्ते

गणैः स्वेगौराङ्गो हृदय सदयनमा मदयति ॥क्ष ( चैतन्यस्तवकस्पवृक्ष ) महाप्रमुकी अब प्रायः तीन दशाएँ देखी जाती थीं-अन्तर्दशाः

अर्घबाह्यदशा और बाह्यदशा । अन्तर्दशामें वे गोपीभावसे या राधा-भावसे श्रीकृष्णके विरहमें, मिलनमें भाँति-भाँतिके प्रलाप किया करते थे। अर्थवाह्यदशामें अपनेको कुछ-कुछ समझने छगते और अब धोई। देर पहले जो देख रहे थे, उसे ही अपने अन्तरङ्ग मक्तींको सुनाते थे और

उस मावके बदलनेके कारण पश्चात्ताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते

श्रोरधुनाथदास गोस्तामी कहते हैं—नीलाचलके निकट समुद्रका बाङकाके चटकपर्वतको देखकर गोवर्धनके भ्रमसे भी गिरिराज गोवर्धनके दर्शन करूँगा' ऐसा कहकर महाप्रमु उस ओर दौड़ने छगे । अपने सभी विरक्त वैष्णवी-

से नेप्टित वही गौराङ इमारे हृदयमें शदित होकर हमें पागल बना रहे हैं।

थे। बाह्यदरामे खूब अच्छी--भली बातें करते थे और सभी भक्तींका यथायोग्य सत्कार करते, वड़ोंको प्रणाम करते, छोटोंकी कुशल पूछते। इस प्रकार उनकी तीन ही दशाएँ मक्तोंको देखनेम आती थीं । तीसरी दशामें तो वे बहुत ही कम कभी-कभी आते थे। नहीं तो सदा अन्तर्दशाया अर्धवाह्यदशामे ही मन रहते थे। स्नान, शयन, भोजन और पुरुषोत्तम-दर्शन, ये तो शरीरके स्वभावानुसार स्वतः ही सम्पन्न होते रहते थे । अर्ध-बाह्यद्शामे भी इन कामोंमें कोई विम्न नहीं होता था। प्रायः उनका अधिकाश समय रोनेमें और प्रलापमें ही बीतता था । रोनेके कारण ऑखें सदा चढ़ी-सी रहती थीं, निरन्तरकी अथुधाराके कारण उनका वक्षास्थल सदा भीगा ही रहता था। अशुओंकी धारा बहनेसे सपोलेंपर कुछ हल्की सी पपड़ी पड़ गयी थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था। रामानन्द राय और खरूपदामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे । विरहकी वेदनामे इन्हें ही खिलता और विशाखा समझकर तथा इनके गलेसे लिपट-कर वे अपने दु:खको कुछ शान्त करते थे । खरूप गोखामीके कोकिल-कूजित कण्टसे कविता श्रवण करके वे परमानन्द सुखका अनुभव करते थे । उनका विरह उन प्रेममयी पदावित्योंके श्रवणसे जितना ही अधिक बढ़ता था। उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होती थी और वे उठकर नृत्य करने ल्याते थे।

एक दिन महामभु समुद्रकी ओर जा रहे थे, दूरते ही उन्हें बालुकाका चटक नामक पहाइना दीखां। यस फिर क्या था, जोरॉकी हुंकार मारते हुए आप उते ही गोवर्धन समझकर उत्ती ओर दीड़े। इनकी अदुरा हुंकारको मुनकर जो भी भक्त जैसे बैठा था, यह बैसे ही इनके पीछे दौड़ा। किन्तु मला, ये किसके हाथ आनेवाले से ! बालुकी भांति आवेशके होंकोंके साथ उद्दे चले जा रहे थे। उस समय इनके संस्पृणें धारीरम सभी सारियक विकार उसका हो गये थे। बड़ी ही विचित्र और अन्तर्षे दशा यी । कविराज गोखामीने अपनी मार्मिक लेखनीचे बड़ी री ओजखिनी भागामें इनकी 'दशाका वर्णन किया है । उन्हेंकि शन्दोंमें मुनिये—

प्रति रोमक्दो मांस प्रणेर आकार।
तार उपरे रोमोद्गम कदंब प्रकार॥
प्रतिरोमे प्रस्वेद पढ़े रुधिरेर धार।
कंठ धर्मर, नाहि वर्णेर उधार॥
दुई नेत्रे भरि, अधु बहुने अपार।
समुद्रेमिलिका येन गंगा-यमुना धार॥
वैवर्ण शंख प्राय, स्वेद हेळ अंग।
तवे कंप उठे येन समुद्रे तरंग॥

अर्थात् 'प्रत्येक रोमकूत मानो मातका कोड़ा ही वन गया है, उनके जगर रोम ऐसे दीखते हैं जैसे कदम्बकी किट्याँ। प्रत्येक रोमकूषसे रक्तकी भारके समान पत्नीना वह रहा है। कष्ठ धर्मर हम्ब कर रहा है। एक मी वर्ण स्वष्ट सुनामी नहीं देता। दोनों नेजोंमेंसे अपार अशुजांकी दो धाराएँ वह रही हैं मानो गङ्गाजा और यमुनाजा मिलनेके लिये समुद्रकी ओर जा रही हों। वैवर्णके कारण मुख संखके समान सफेद-सा पड़ गया है। सरीर पत्नीनेसे ल्याय हो गया है। सरीरमेंसे क्रॅपकॅपी ऐसे उटती हैं मानो समुद्रमेंसे तरकों उठ रही हों।

ऐसी दया होनेपर प्रमु और आगे न वंद तके । वे यर यर कॉवते हुए एकदम भूमिपर गिर पड़े। गोविन्द पीछे दौड़ा आ रहा या, उसने प्रमुको हम दशामें पड़ा हुआ देखकर उनके मुखमें जल डाला और अपने यस्रसे बायु करने लगा। इतनेमें ही जगदानन्द पण्डित, गदाधर गोस्वामी, रमाई, नदाई तथा स्वरूपदामोदर-आदि भक्त पहुँच गये।

प्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर समीको परम विसाव हुआ। समी प्रभुको चारों ओरसे घेरकर उचस्वरसे संकीतंन करने लगे। अब प्रभुको कुछ-कुछ होरा आया । वे हुंकार मारकर उठ वैठे और अपने चारों ओर भूले-से, भटके-से, कुछ गैवाये-से इथर-उधर देखने लगे। और म्बरूप-गोस्तामीचे रोते रोते कहने लगे—'अरे ! हमें वहाँ कीन छे आया ! गोवर्धन-परते यहाँ हमें कीन उठा लावा ! अहा ! वह कैसी दिव्य छटा यी। गोवर्धनकी नीरव निकुक्तमें नन्दलालने अपनी वहीं बाँसकी वंशी बजायी । उसकी मीठी ध्वनि सुनकर मैं भी उसी ओर उठ धायी। राधारानी भी अपनी मली-सहेलियोंके साथ उसी स्थानपर आर्थी । अहा ! उस साँवरेकी कैसी सुन्दर मन्द मुसकान थीं ! उसकी हैंसीमें जांदू था । सभी गोपिकाएँ अकी-सी, जकी-सी, भूटी-सी, भटकी-सी, उसीको लक्ष्य करके दौड़ी आ रही यो । सहसा यह सॉवला अपनी सर्वश्रेष्ठ सखी श्रीराधिकाजीको साथ लेकर न जाने किथर चला गया। तब क्या हुआ कुछ पतानहीं। यहाँ मुझे कौन, उठा लाया ११ इतना कहकर प्रमु बड़े ही जोरोंसे हा कृष्ण ! हा प्राणवल्लम ! हा हृदयरमण ! कइकर ओरोंते रूदन करने लगे।

प्रमुकी इस अद्भुत दशाका समाचार सुनकर श्रीपरमानन्दनी पुरी और ब्रह्मानन्दनी भारती भी दौड़े आये ! अब प्रमुकी एकदम बात दशा हो गयी थी, अतः उन्होंने श्रद्धापूर्वक इन दोनों पूज्य संन्यासियोंको प्रणाम किया और संकोचके साथ कहने हमे—'आपने क्यों कष्ट किया! व्यर्थ ही इतनी दूर आये!'

पुरी गोम्दामीने हॅंसकर कहा—'हम भी चले आये कि चलकर

सुम्हारा नृत्य ही देखें।'

इतना मुनते ही प्रमु लिजतने हो गये। मक्तवृन्द महाप्रमुको साथ लेकर उनके निवासखानपर आये

## श्रीकृष्णान्वेपण

पयोग्रहोस्तीरे

सुहुर्चृन्दारण्यसारणजनितप्रेमविवशः कचित् कृष्णावृत्तिप्रचलरंसनो

स चैतन्यः किं में पुनरिष हशोर्यास्पति पदम्॥

स्फुरदुपवनाळीकलनया

भक्तिरसिकः

( स्तः माः १ चैतन्याष्टक ६ ) महाममु एक दिन समुद्रकी ओर स्नान करनेके निमित्त जा रहे थे । दुरसे ही समुद्रतटकी शोभाको देखकर वे मुग्य हो गये । वे खड़े होकर

 समुद्रनरके सुन्दर उपवनको देखकर प्रमुखो बार-दार बृन्दावनको निभुत निकुल बाद आने छगी। उस अनुषम अरण्यके सर्गमाथसे ही प्रमु प्रेमविक्दा हो गरें। उस भनित्तिक शीमीगळते चल्यक रससा निक्तर १८४०८८४०। इस

हो गये । उन भक्तिरसिक्त श्रीगीराङ्गजी चन्चल रसना निरन्तर 'रुष्ण-कुण्ण' इन नामीकी आकृषि करने लगी । ऐसे वें श्रीगीराङ्ग फिर कभी हमारे दृष्टिगीचर होंने क्या है आधास्त्रतन्य-सारतायला लग्ड २

उस अद्भुत छटाको निहारने लगे । अनन्त जलराशिषे पूर्ण सरितापति सागर अपने नीटरङ्गके जल्मे अटरोडियाँ करता हुआ कुछ गम्भीर-स शब्द कर रहा है। समुद्रके किनारेपर खजूर, ताइ, नारियल और अन्य विविध प्रकारके ऊँचे-ऊँचे ग्रध अपने हंबे-हंबे पहावरूपी हार्योंसे पियकोंको अपनी ओर बुलाने रहे हैं । वृक्षोंके अङ्गोंका जोरींने आलिङ्गन किये हुए उनकी पाणप्यारी लताएँ धीरे-धीरे अपने कोमल करोंको हिला-हिलाकर संकेतिषे उन्हें कुछ समझा रही हैं। नीचे एक प्रकारकी नीली-नीली घास अपने हरे-पीले-टाल तथा माँति-माँतिक रंगवाले पुष्पींसे उस वन्यस्थलीकी चोमाको और भी अधिक बढ़ाये हुए है। मानी श्रीकृष्णकी गोपियोंके साथ होनेवाली रासकीडाके निमित्त नीले रङ्गके विविध चित्रोंसे चित्रित कालीन विछ रही हो । महाप्रभु उस मनमोहिनी दिव्य स्टाको देग्यकर आत्मविस्मृत-से बन गये । वे अपनेको प्रत्यक्ष श्रीवृन्दावनमें ही खड़ा हुआ समझने लगे। समुद्रका नीला जल उन्हें यमुनाजल ही दिखायी देने लगा। उस की हात्यलीम एखियोंके साथ श्रीकृष्णको की हा करते न देखकर उन्हें सममें भगवान्के अन्तर्धान होनेकी लीटा सरण हो उठी । यस, फिर, क्या था, हमे वृक्षोंसे श्रीकृष्णका पता पूछने । वे अपनेको गोपी समझकर वृक्षींके समीप जाकर यहे ही करणस्वरमें उन्हें

सम्बोधन करके पृछने लगे--हे कदम्य ! हे निस्य ! अंय ! वर्षे रहे मीन गरिः। हे बट ! उतँग सुरंग बीर कहु शुभ इत उत लहि॥ हे असोक ! हरि-सोक छोकमनि पियहि बतावहु।

भहो पनस ! सुभ सरस मरत-तिय अमिय पियावहु ॥ इसना कहकर किर आप ही-आप कहने छगे---'अरी सखियो ! ये पुरुष

जातिके दक्ष तो उस सॉवलेके संगी-साथी ही हैं। पुरुर जाति तो निर्देशी

होनी है। ये परायी पीरको क्या जाने। चलो, खताओंसे पूछें। स्त्री-जाति होनेसे उनका चित्त दयामय और कोमल होता है, वे हमें अवस्य ही प्यारेका पता बतावेंगी। सिता! इन लताओंसे तो पूछो। देखें, ये क्या कहती हैं। यह कहकर आप लताओंको सम्योधन करके उसी प्रकार अधु-विमोचन करते हुए गहर कल्टसे कहणांके साथ पूछने लगे—

> ह माछति ! ह जाति ! जुमके ! मुनि हित दे जित । मान-हरन मन-हरन छाछ गिरिधरन छखे हत ॥ हे केतकि ! इतने कितहूँ जितमे पिय रूसे । के नेंद्रनन्द्रन मन्द्र भुसुकि तुमरे मन मूसे ॥

फिर स्वतः ही फहने लगी—'अरी सिखयो ! ये तो कुछ भी उत्तर नहीं देतीं। चले, कियी औरते ही पूछें।' यह कहकर आगे वहने लगे। आगे फलेंके भारते नने हुए यहुतने हुद्दा दिखायों दिये। उन्हें देखका फहने लगे—'चलि ! ये हुस तो अन्य हुर्धों की मौति निर्देगी नहीं कात पहने । देखों, सम्पविद्याली होकर भी फितने नम्र हैं। इन्होंने इअरते लगेनाले प्यारेका अवस्य ही सत्कार किया होगा। नसाँकि जो सम्पित पाकर भी नम्र होते हैं, उन्हें फैला भी अतिथि नयों न हो, प्राणींचे भी अधिक यिस होता है। इनते प्यारेका पता अवस्य लग जायेगा। हों। तो में ही पूछती हूँ।' यह कहकर वे कुर्धांचे कहने लगे—

> है मुक्तफल ! बेल घरे मुक्तफल माला। .देखे नैन-विसाल मोहना नॅदके लाला॥ है मन्द्रार ! उदार् वीर करबीर ! महामति। देखे कहुँ बल्पीर चीर, मन-हरन घीर-गति॥

फिर चन्दनकी और देखकर कहने छो—पह विना ही मॉगे सबको शीवछ्वा और सुगन्ध प्रदान करता है। यह हमारे उत्तर अवस्य दया करेगा। इसछिये कहते हैं— \$28

थीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५ हे चन्दन ! इत्वरन्दन ! सबसी जरन जुडाबह ।

नेंद्रनन्द्रन, जगबन्द्रन, चन्द्रन ! हमहि बतावह ॥ फिर पुष्पोंसे फूटी हुई ल्ताओंकी ओर देखकर मानो अपने सामकी

संशियोंसे वह रहे हैं-

पूछी री इन छतनि फुछि रहिं फुछनि जोई। सन्दर पियके परस बिना क्षस फूछ न होई॥

प्यारी संस्थियो ! अग्रस्य ही प्यारेने अपनी प्रिय संस्थितो प्रसन्न करनेक निमित्त इनपरते पुन्न तोड़े हैं, तभी तो ये इतनी प्रसन्न हैं।

प्यारेके स्पर्न विना इतनी प्रमन्नता आ ही नहीं सकती । यह कहकर आप उनकी ओर हाथ उठा-उठाकर कहने लगे— हे चम्पक ! हे कुसम ! तुम्हें छवि सबसी न्यारी।

नेंक बताय जु देह जहाँ हरि कुंज-बिहारो॥ इतनेमें ही कुछ मृग उधरपे दौड़ते हुए आ निकले । उन्हें देख-

देखकर जस्दी कहने तमे—

हे सिखि ! हे सृगवध् ! इन्हें किन पूछहु अनुसि ।

दहदहे इनके नैन अवहिं कहूँ देखे हैं हरि ॥

हे तुरुसी ! कल्यानि ! सदा गोधिँद-पद-प्यारी।
पर्यो न कही तुम नन्द-सुवन साँ विधा हमारी॥
इतना कहकर आप जोरींसे समुद्रकी ओर दौड़ने छगे और समुद्रके
जरुको मुद्रुना समझकर कहने छगे—

है जमना ! सब जानि यूक्ति तुम हटहिंगहत हो। जी जल जग उदार ताहि तम प्रकट बहुत हो।। थोड़ी देरमें उन्हें मालूम हुआ कि करोड़ों फामदेवोंके सौन्दर्यकी फीका बनानेवाले श्रीकृष्ण कदम्बके नीचे खड़े मुरली बजा रहे हैं। उन्हें देग्वते ही प्रभु उनकी ओर जल्दींसे दौड़े । बीचर्मे ही मूर्छा आनेसे बेदोरा होकर गिर पड़े । उसी समय राय रामानन्द, स्वरूप गोखामी, शंकर, गदाधर पण्डित और जगदानन्द आदि वहाँ आ पहुँचे । प्रभु अब अधंग्रह्म दशाम थे। वे ऑखें फाइ-फाइकर चारों और कृष्णकी लोज कर रहे थे और खरूप गोखामीके गलेको पकडकर रोते-राते कह रहे थे---'अभी तो थे, अभी इसो क्षण तो मैंने उनके दर्शन किये थे। इतनी ही देरमें वे मझे ठगकर कहाँ चले गये। मैं अब प्राण धारण न करूँगी। प्यारेके विरहमें मर जाऊँगी । हाय ! दुर्माग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता । पाये हुएको भी मैं गैंया बैठी ।' राय रामानन्दजी मॉति मॉतिकी कथाएँ कहने छने । स्वरूप गोखामींधे प्रभुने कोई पद गानेके छिये कहा । म्बरूप गोखामी अपनी उसी पुरानी पुरीली तानसे गीतगोविन्दके इस पदको गाने लगे---

> स्टब्रितस्वङ्गस्रतापरिशीस्त्रकोमस्मस्यसमीरे । मञ्जरानिकरकरियतकोकिस्कृतितस्रुञ्जरुटीरे ॥ विद्वरति हरिरिष्ट सरसवसन्ते ।

नृत्यति युवतिजनेन समं सिख विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ 1 ॥

उन्मद्भद्भमानीरधपधिकथपूत्रनजनितविद्यापे । अलिकुलसङ्गुलकुसुमसमूदनिराकुलवकुलकळावे॥२॥

इस पदको मुनते ही प्रभुक्ते सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग पड्कने टगे। ये लिर हिलाते हुए कहने लगे—-ध्वहा, विहर्रात हरिरिह सरस्वसन्ते !' डीक है, स्वरूप !आगे सुनाओ। मेरे कामिंड इस अमुतको सुआ दो। तुम चुप वर्षों हो गये ! इस अमुप्त रहाते मेरे हृदयको सर दो, कानोंमें होकर पहने छगे। और कहो, और कहो। आगे मुनाओ, फिर वया हुआ। स्वरूप पदको आगे गाने लगे—-

> स्नामद्वीरमरमस्वदांवदनवर्छमाठतमाठे । युवभनदृदयविदारणममसिनानवरुविकेशुक्रवाठे॥शा मदनमद्वीपतिकनकदण्डरिकेसरकुमुनविकाते । मिलितीकोमुख्याट्यस्टकुस्तसरस्विवकासे ॥शा

महाप्रमुने कहा—'अहा धम्य है, रको मत, आगे बढ़ो । हाँ 'स्मरतृणविलाने' ठीक है, फिर ?' खरूप गोखामी गाने लगे—

विगालितल्जितजगदयलोकनतरणवरणकृतहासे । विग्रहिनिकृत्तनकुत्रसमुखाकृतिकेतकिदन्तुरितारो॥५॥

मापविकापरिमलललिते नवमालतिज्ञातिसुगन्धौ । सनिमनसामपि मोहनकारिणितरुणाकारणबन्धौ॥६॥

महामुमु कहने छो।---धान्य प्रन्यः, 'अकारणवन्धी' सचसूच वधन्त युषक-युवविषोक्ता अञ्चत्रिम सखा है । आगे कहो, आगे'--स्वरूप उधी स्वर्गे महा ष्टोकर गाने छो---

> स्फुरदतिमुक्तऋतापरिरम्भणमुकुळितपुळकितच्ते । युन्दावसविपिने परिसरपरिगतयमुनाजळपूरो ॥७॥

#### श्रीकृष्णान्धेयण

#### श्रीजयदेवभणितमिदमुदयतिहरिचरणस्यृतिसारम्। सरसवसन्तसमयवनवर्णनमञ्जयतमदनविकारम्॥८॥

महामुम् इस पदको सुनते ही ज्ञत्य करने छ्ये । उन्हें फ्र्र् आतम-विस्मृति हो गयी । वे वार-बार क्लर्प गोरवामीका हाय पकड्कर उनसे पुना-पुना-पुना-पद-पाठ करनेका आमह कर रहे थे । ममुकी ऐसी उन्मचावस्था-को देखकर सभी विस्मृत-से बन गये । स्वक्ष्य गोस्वामी प्रमुकी ऐसी द्वा देखकर पद गाना नहीं चाहते थे, प्रमु उनसे बार-बार आमह कर रहे थे । जैसे-वैसे रामानन्दजीने उन्हें विहाबा, उनके कपर जल छिड़का और वे अपने वखसे बासु करने छ्ये । प्रमुको कुछ-कुछ चेत हुआ। तर राय महाशय सभी भक्तोंक साथ प्रमुको समुद्रतद्वपर ले गये । वहाँ जाकर सबने प्रमुको सान कराया । सान कराके सभी भक्त प्रमुको उनके निवासस्थानपर ले गये । अब प्रमुको कुछ-कुछ बाह्य शान हुआ। तब सभी मक्त अनने-अपने बरोंको चले गये ।



### उन्मादावस्थाकी अद्भुत आकृति

अनुद्धात्य द्वारत्रयमुरु च भित्तित्रयमहो विलङ्घ्योरचेः कालिङ्गिकसुरभिमण्ये निपतितः। तन्यत्संग्रेचात् कमठ इव कृष्णोरुविरद्दा-द्विराजन् गीराङ्गो हृदय उदयन्मां मद्यति॥ॐ

( बैतः का काराण महामुखी दिव्योत्मादावस्या वड़ी ही अद्भुत यो । उन्हें हारीरकों ही अव्युत्त यो । उन्हें हारीरकों ही अव्युत्त यो । उन्हें हारीरकों ही अव्युत्त यो । उन्हें हारीरकों ही अपने को वारीरकों स्वस्य रखनेकों परना तो रहे के सकतों है ! अपने को वारीरके एकदम प्रमक् समझकर सभी चेहाएँ किया करते ये । उनकों हृद्धरकों हिव्य देवालों अपूर्व वार्तोकों तुनकर ही हम वारीराध्यावियोंके तो राँगटे खड़े हो जाते हैं । क्या एक वारीरधारी माणी इष्ट प्रकार वारीरकों सुधि मुख्यकर ऐसे भयहूर व्यापार कर सकता है, जिसके अवणवे ही भय मान्त्रम पड़ता हो, किन्तु चैतनदेवने तो ये सभी चेहाएँ को यां और आरनायवाद मोहामानी मत्यक अपनी ऑखींचे उन्हें देखा या । इस्तेपर मो कोई अविश्वास करे तो करता रहें । महामुखी गम्मीराकों दक्षा वर्णन करते हुए क्विराज गोहवामी कहते हैं—

गम्मीरा-भितरे सन्ने नाहि निद्रा-छव, भित्ते मुख-शिर घपे क्षत हय सब ।

भित्ते मुख-शिर घर्ष इत ६४ सम । तीन द्वारे कपाट प्रमु यायेन वाहिरे, कमू सिंहडारे पढ़े, कमू सिन्धु नीरे॥

 शोरपुताय गोलामी चत्रते हे—व्हेंद्र हुए तीनो द्वारीको बिना खोने हा लीर तीनी परकोदाओंको भिक्तिये लॉक्कर जो क्रमानिएहमें पानक दुर रारीरको संत्रीचके कारण कमादावस्थामें कहुंचको तरह बनाये ट्रद व्यक्तिदेशीय गोओंके बीचमें जा पढ़े ये, वे हो गौराह मेरे हरवमें जिरत होज्य मुखे मदमन बना रहे है। अर्थात् पगम्मीरा मन्दिरके मीतर महापमु एक शणके लिये भी नहीं चोते थे । कभी मुल और सिरको दीवारींसे रगड़ने लगते । इस कारण रचकी धारा बहने लगतो और सम्पूर्ण मुल शत-विशत हो जाता । कभी दारोंके बंद रहनेपर भी बाहर आ जाते, कभी विद्दारपर जाकर पड़ रहते तो कभी समुद्रके जलमें ही कृद पड़ते । कैश दिलको दहला हेनेबाला हृदबिवहारक वर्णन है ।

कभी-कभी यहें ही कषणखरमें जोरोंसे घदन करने लगते। उस कषणाक्रन्दनको मुनकर पत्थर भी पसीजने लगते और दक्ष भी रोते हुए-में दिलायी पहते । वे यहे ही कषणापूर्ण दक्षोंमें रोते-रोते कहते---

> कहाँ मोर प्राणनाथ मुरछीवदन काहीं करों काहाँ पाओ प्रजेन्द्रनन्दन । काहारे कहिथ, केवा जाने मोर हुन्छ, प्रजेन्द्रनन्दन बिना फाटे मोर शुक्र ॥

्हाय ! मेरे प्राणनाय कहाँ हैं ! जिनके मुख्यर मनोहर मुरखी विराजमान है ऐसे मेरे मनमोहन मुरखीयर कहाँ हैं ! अरी, मैं क्या कहाँ र बहाँ जा हैं ! अरी, मैं क्या कहाँ ! कहाँ जा हैं ! अरी, मैं क्या कहाँ ! कहाँ जा कहाँ जा निमा कहाँ शिक्ष के हाँ पा कहूँगा ! मैं अपनी विराह चेदनाको किससे कहाँ मों मेरे सु:खको जानेगा ही कीन ! पराशी परिको समझने सी सामर्थ ही किससे हैं ! उन प्या प्रोजन्द्रनन्दन प्राणनको विना मेरा हृदय परा जा रहा है !? इस प्राप्त कहा तहा तहा है । इस प्रकार वे कहा तहा हुने से देश मार्थ के कीन हमें स्वयंत्र प्रस्ता के सिंह करने स्वयंत्र कहा सिंह किस करने पर क्यों सामर्थ के कीन हमें स्वयंत्र कर स्वयंत्र का स्वयंत्र के सिंह करने सिंह की प्रकार वे विनरत्त स्वयंत्र हों। राजिम उनकी विराह चैदना और मी अधिक वद जाती। उसी विदाम में वे स्वानको छोड़कर इधर-उधर

भाग जाते और जहाँ भी बेहोश होकर गिर पड़ते वहीं पड़े रहते । एक

दिनकी एक अद्भुत घटना सुनिये—

नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी और राय रामानन्दजी प्रमुको कृष्ण-कया और विरहके पद सुनाते रहे । सुनात-सुनाते अर्थरानि हो गयी । राय महावाय अपने घर चले गये, स्वरूप गोस्वामी अपनी क्रांटियामें पह रहे ।

यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि गोविन्दका महाप्रमुक्ते प्रित वात्मस्य-भाव या। उसे प्रमुक्ती ऐसी दयनीय दशा असहा थी। जिस प्रकार खदा माता अपने एकमात्र पुत्रको पागल देलकर सदा उसके गोकमें उद्विप्त-सी रहती है, उसी प्रकार गोविन्द सदा उद्विप्त यता रहता। प्रमु कुण्णितरहमें दुखी रहते और गोविन्द मसुकी तदार स्थान कारण सदा सित्र-चा बना रहता। प्रमुक्ती छोड़कर पल्मर भी इसर-उपर नहीं जाता। प्रमुक्ती भीतर सुलाकर आप गग्मीराके दरवाज्यर सोता। इसारे पाठकोंमेंस बहुतीको अतुमत्र होगा कि किसी यन्त्रका इश्चिन सदा धक्-धक् सप्ट करता रहता है। सदा उसके पाल रहनेवाले लोगोंके कानमें वह सब्द मर जाता है, फिर कोते-जागतेमें यह सब्द याण नहीं पहुँचाता, उसकी ओर स्थान ही नहीं जाता, उसके दिनो भारी कोलहरूमें भी नींद आ जाती है। सिपीमें सहस यह पंद हो जाय तो सट उसके पाल मार्ट कुण साता महीं पहुँचाता, उसकी और स्थान ही नहीं जाता, उसके वेद हो जाय तो सट उसके समा नींद खुल जातो है और अपने चारों जोर देखार उस सब्दक बंद होनेकी जिल्लाण करने लगते हैं। गोथिन्दका भी यही हाल या। महामसु राजिमर जोरीने करणाकेसाय पुकारते रहते—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारावण ! वासदेव !

ये शन्द गोविन्दके कार्नोमें भर गये थे, इसटिये जब भी ये घंद हो जाते तभी उत्तकी नींद सुळ जाती और वह प्रमुक्ती सोज करने उगता। स्वरूप गोलामी और राय महाशयके चले जानेगर प्रमु जोरोंगे येते-रोते श्रीकृष्णके नार्मोका कींतन करते रहे। गोविन्द द्वारपर ही खे रहा या। रापिमें सहसा उसकी ऑलें अपने-आप ही सुळ गर्यी। गोविन्द गंकित तो सदा बना ही रहता था। यह जल्दीत उठकर कैठा है। गया, उसे प्रभुकी आवाज नहीं सुनायी दी। घयद्वाया-मा काँपता हुआ वह गम्मीराक्षे 'मीतर गया। जल्दीसे चक्रमठ जटाकर उसने दीएकको जटाया। वहाँ उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह स्वत्य । महा-प्रभुक्त विकार क्यां का किया हो। उसने जोरिक स्वत्य हो। उसने जोरिक स्वत्य माना ट्यां विच्छुजीन एक साथ काट दिया हो। उसने जोरिक स्वत्य गोत्यामिको आयाज दी। गुर्साई-गुर्साई। प्रस्य हो गयी, हाय, मेरा भाग्य पूट गया। गुर्साई । जल्दी दीहो। महाप्रभुक्त कुछ पता नहीं। भोचिन्दके करणामकन्दनको सुनकर सक्तर गोत्यामी जल्दिसे उत्तरकर नीच आये। दोनोंके हाय काँच रहे थे। काँगते हुए हायोंसे उन्होंने उस विवार भवनके कोनेकोनमें प्रमुखी हुँदा। प्रभुका कुछ पता नहीं।

प्रमु गये कियरते । आकाशमंत्र उड्कर तो कहीं चले नहीं गये । सम्भव है यहीं कहीं पड़े हों । घरड़ाया हुआ आदमी पामछ ही हो जाता है। यायछा गोविन्द सुईकी तरह जमीनमें हायते टटोल-टटोलकर प्रमुको हुँदने लगा । स्वरूप गोरनामीने कुछ प्रेमकी मत्त्रीनाक साथ कहा—गोविन्द ! क्या तुमी पामछ हो गया ! अरे ! महाप्रमु

उस किलेके समान भयनके तीन परकोटा थे, उनके तीनों दरवाजे ज्यों-के-त्यों ही यंद थे। अब मस्तोंको आश्चर्य इस बातका हुआ कि

साथ करा—गोविन्द ! क्या तू भी पागछ हो गया ? अरे ! महामस् कोई सुई तो हो ही नहीं गये जो इस तरह हायसे टटोळ रहा है। जल्दींसे मधाल जला । समुद्रतट्यर चलें, सम्भव है वहीं पड़े होंगे ! इस विचारको छोड़ दे कि किवाई बंद होनेपर वे बाहर कैसे गये ! कैसे भी गये हों। बाहर ही होंगे । कॉमते-कॉपते गोविन्दने जल्दींसे मशालमें तैल हाला, उसेदीपक्से जलकर वह स्वरूपगोस्वामीके साथ जाने-

को तैयार हुआ । जगदानन्द, वक्रेश्वर पण्डित, रघुनायदास आदि सभी भक्त मिलकर प्रभको सोजने चले । सबसे पहले मन्दिरमें ही मक खोजने हो । इसंब्रिये सिंहद्वारकी ही ओर सब चले। वहाँ उन्होंने यहुतसी मोटी मोटी तेल्क्षी गीओंको खड़े देखा। पगला गोविन्द जोरोंते चिन्ला उठा—पार्वी होंगे। फितीने उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया। मला गीओंके थीचमे मसु कहाँ, सब आगे यहने लगे। किन्तु विश्वित गोविन्द गीओंके मीतर धुसकर देखने लगा। वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह डर गया। जोरोंगे चिह्हा उठा—प्युसाई। यहाँ आओ देखों, यह क्या पढ़ा है? समी उसी और दोड़े। कोई भी न जान सका यह गीओंके शीचमें कीन सा जानवर पड़ा है, गीएँ उसे यह ही स्तेहरे चाट रही हैं। गोविन्द मशास्त्रों उसके समीप ले गया और जोरोंने चिह्हा उठा—प्यहाम्यु हैं। मक्तोन भी ध्यानसे देखा। सनमुख महामु ही हैं। उस समय उनकी आफ़ति कैसी यन गयी मी उसे कविराज गोस्वामीके शम्दोंमें मुनिये—

> पेटेर भितर इस-पार क्मेंर आकार। मुखे फेन, पुळकाड नेत्रे अक्षुपर। अचेतन पहिया छेन येन क्माण्डस्छ। बाहिरे जदिमा अन्तरे धानन्दविद्धक। गामि सब चीदिने शुके प्रभुर श्रीखद्व। दूर कैंड नाहि छाड़े प्रभुर श्रीकद्व।

अर्थात् भदामभुके हामचैर पेटके भीतर चेंगे हुए थे। उनकी आहित कछुएकी-सी बन गयी थी। सुराग्ने निरत्तर फेन निकल रहा था। मन्यूर्ण अद्भक्ते रोम माढे हुए थे। रोनों नेत्रीति अपुधारा बद रही थी। ये कूच्याण्ट एककी मौति अज्ञतन पटे हुए थे। बाहरी तो जड़ना मतीत होती थी। किन्तु मीतरही-मीतर वे आतन्दर्स विक्रार हो रहे थे। गीएँ जारी जोर नाई। होकर मुखे श्रीअद्भक्ती गूँव रही थीं। उन्हें बाह- बार हटाते थे। किन्तु वे ममुके अङ्गके सङ्गको छोड़ना ही नहीं चाइती थों। फिर वहीं आ जाती थीं।

अस्तुः भक्तोंने मिलकर संकीर्तन किया । कानोंमें जोरोंसे हरिनाम मुनायाः जल लिङ्काः वायु की तथा और भी भाँति-भाँतिके उपाय किये। किन्तु प्रभुको चेतना नहीं हुई । तब विवश होकर भक्तवृन्द उन्हें उसी दशामें उटाकर निवागस्थानकी और है चले। वहाँ वहँचनेवर प्रश्नको कुछ-कुछ होश होने छगा । उनके हाय-पैर धीरे-धीरे पेटमेंछे निकलकर मीथे होने लगे । शरीरमें कुछ-कुछ रक्तका सञ्चार-सा होता हुआ प्रतीत होने लगा। बोडी ही देरमें अर्धश्रह्म दशामें आकर इधर-उधर देखते हुए जोरोंके साथ मन्दन करते हुए कहने लगे-वहाय। हाय ! मुझे यहाँ कीन ले आया १ मेरा वह मनमोहन स्थाम फहाँ चला गया १ में उतकी मुरबीकी मनोहर तानको सुनकर ही गोपियोंके माथ उधर चर्चा गर्या । श्यामने अपने सङ्केतके समय वहीं मनोहारिणी मुरली बजायी। उस मरली रवमें ऐसा आकर्षण था कि सखियोंकी पाँचों इन्द्रियाँ उसी ओर आकर्षित हो गर्मी । ठक्करानी राधारानी भी गोपियींको साथ लेकर मद्भेतके राज्यको मुनकर उसी ओर चल पड़ीं । अहा ! उस कुङा-काननमें यह बदम्य विट्येक निकट लिखत त्रिभद्गीगतिसे खड़ा वॉनरीमें मुर भर रहा था । वह भाग्यवती मुरली उसके अधरामृतपानसे उन्मत्त-नी होकर शब्द कर रही थी। उस शब्दमें कितनी करणा थी। कैसी मधुरिमा थी, कितना आकर्षण था, कितनी मादकता, मोहकता, प्रवीणता, परता, प्रगत्भता और परवहाता यी । उसी अन्दमे बावली वनी मैं उसी ओर निहारने टमी । वह छिछोरा मेरी ओर देखकर हुँम रहा था।' फिर चीकफर कहने छमे--- 'खरूप ! मैं कहाँ हूं ? मैं कीन हूँ ! सुझे यहाँ वयों के आये ? अभी-अभी तो मै जन्दायनमें था। यहाँ वहाँ ?'

प्रमुक्त ऐसी दशा देखकर सक्त्य गोस्तामी श्रीमद्भागवतके उसी प्रवक्तके रुगेकाँकों वो योटने छगे । उनके अवसमात्रसे ही प्रमुक्ती उन्धादा- वस्ता किर ब्योंकी-त्यों हो गयी । ये शर-वार स्वरूप गोस्तामीसे कहते— 'हाँ सुनाओं, डीक है, बाह-बाह, सचमुच, हाँ यही तो है, इसीका नाम तो अनुराग है । ऐसा कहते-कहते वे स्वयं ही रुगेकज़ी स्वाख्या करने छगते। फिर स्वयं भी बड़े करसरवरंग रुगेक बोठने छगते—

प्रेमच्छेद्दस्तोऽयाच्छित हरिनीयं न च प्रेम वा स्थानास्थानमधैति नापि मदनो जानाति नो दुवैद्याः। अत्यो चेद न चान्यदुःसमिद्धर्त नो जीवनं बाधयं दिशीण्येव दिनानि बीवनमिद्दाहाविधेः का गतिः ॥४

इस श्रोककी किर आप ही व्याख्या करते करते हमें हमें -'हाय ! दुःख भी कितना अवहा है, यह प्रेम भी कैसा निर्देशी है। मदन हमारे कपर दया गर्ही करता । कितनी बेकडी है, कैसी विषयता है, कोई भनकी बातको क्या जाने । अपने दुःखका आप ही अनुभव हो किता है। अपने पात तो कोई प्यांको रिसानेकी येखा नहीं। मान लें

काइ धनका वातका वथा आगा। जार उस्ता नहीं । आते व्यक्त नहीं । आते वातकों के व्यक्त वातकों के व्यक्त वातकों के व्यक्त वातकों के वातकों वा

हा हा कृष्ण प्राणधन, हा हा पहालोचन।
हा हा दिच्य सद्गुण-सागर!
हा हा दिच्य सद्गुण-सागर!
हा हा पीताम्बर-घर।
हा हा रासविकास-सागर!
काहों गेले लोमा पाई, तीन कह, ताहाँ याई।
एत कहि चलिका भारण!

हे कष्ण ! हा प्राणधन ! हा पद्मलेचन ! ओ दिस्य सद्गुणींक सागर ! ओ श्वामसुन्दर ! प्यारे, पीताम्बर-घर ! ओ रासविद्यान-नागर ! कहाँ जानेते सुन्धें पा सर्हेना ! तुम कहो वहां जा सकता हूँ । दत्तना कहते-कहते मुद्द किर उठकर बाहरकी ओर दीइने हमे । तब स्वस्य गोस्यागिन उन्हें परुद्धकर विदाया । चित्र आत अजेतन हो गये । होशमें आनेपर स्वरुप गोस्थागित सुन्ध गानेकी कहा । स्वरूप गोस्थागी अपनी उसी सुरीही सानते गीतगोधिन्दके सुन्दर-सुन्दर पर गाने हमे ।

----

# लोकातीत दिव्योनमाद

स्वकीयस्य प्राणार्वेदसरशगेष्टस्य विरहात् प्रवापानुन्मादात् सत्तमतिकुर्वेन् विकल्धीः । द्यद्भित्ती शखद्वद्गविधुष्पण रुधिरं स्त्रोत्यं गौराद्वो हृदय उदयन्मां मदयति ॥%

( चैत० स्त० कल्पवृक्ष )

महामुक्ती दिव्यो-मादकी अवस्थाका वर्णन करना कठिन तो है ही। धाव ही वहा ही हृदविदास्त है । हुम वक्ष-तीन हृदय रखने वार्लोकी वात छोड़ दीजिये, किन्तु जो सहुदय हैं, मानुक हैं, सरस हैं, प्रमादक हैं । सर्व हैं, कोमक हृदय करें हैं, जिनका हृदय रप्पीड़ाश्वणित हो भर आता है, जिनका अत्या-करण अत्यन्त छुज्ञुजा—-दीम ही द्रवित हो जानेवाला है, ये तो इन प्रकरणोंकी पद भी नहीं सकते । स्वचुच्च इन अपटनीय अप्यायीका लिखना हमारे ही भाग्यों बदा था। बचा करें, विवाद है हमारे हाएं अप्यूयीक दिखनी अपी वर्षों के दे दी गयी है। इस्ता मध्य विस्तेपर भी यह डाकिनी अपी वर्षों के दिव से ही हमी हाएं से व्याया कर्या हमारे ही मार्थ हों से वरी था। विष्त हमें से वरी था। वर्षों के विष्त से प्रतिक्रित भी नहीं। न जाने किंग प्रकाश हमी वर्षों वर्षों हो से वरी हैं। विषती भी नहीं। न जाने किंग प्रकाश हमी वर्षों वर्षों हो से वरी हैं। विषती भी नहीं। न जाने किंग प्रकाश में वह खाह तीरेले हमारे ही लियं बनायी गयी थी। हाथ! जिनके

बो अपने असंस्थ प्राचीके समान थिय है, उस ब्रजिंक दिहरों विशल हो उन्मादवदा जो निरन्त अधिक प्रश्नाय कर रहे हैं तथा जो अपने चन्द्रमाके समाच सुन्दर श्रीसुखड़ी दीवारमें थिसनेके बारण वर्ष दुष्ट एसी रिक्षत पर रहे हैं, ऐसे श्रीगीसब्रेटेव हमारे द्वरवर्में उदित होकर हमें मदमठ बना रहे हैं।

मुखकमलके वर्णनमे इच लेखनीने स्थान-स्थानपर अपना कलाकीसल दिखाया है। आज उसी मुखकमलके संवर्षणकी करण-कहानी हो। लिखनी वहेगी । जिल श्रीमुखकी शोमाको समरण करके लेखनी अपने टीहरनेको मूल जाती थी। वहीं अब अपने काले मुँहते उस रक्तले रिज्ञत मुखका वर्णन करेगी । इस लेखनीका मुख ही काला नहीं है। किन्तु इसके पटमें भी काली खाही मर रही है और रवर्ष भी काली हो है। इसे मोह कहाँ, ममता कैमी, रक्तना तो सीखा ही नहीं । लेलनी ! तेरे इस मुख कमी वास्पार स्थार है।

राधाभावमे स्थित होकर आग मत्याप करते रहते थे। हृष्णको वहाँ पांकँ, स्याम कहाँ मिळेंगे, यही उनकी टेक थी। यही उनका अहर्निराका व्यापार था। एक दिन राधाभावमें ही आपको श्रीकृष्णके मुपुरागमनकी स्कृति हो आयी, आग उसी समय बहे ही करुणस्वरमें गधात्रीके समान इस स्टोकको रोते-रोते माने लगे—

महाप्रभुकी विरह-वेदना अब अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी । सदा

क नन्दकुरुवन्द्रमाः क तिस्त्रिचन्द्रिकाछङ्कृतः क मन्दमुरस्रोरवः क नु सुरेन्द्रनीस्र्युतिः। क रासस्सताण्डवी क सस्त्रि जीवरस्रोपधि-

क रास्तरसताण्डवी क सबि जीवरक्षीपपि-निधिमाँन सुक्रमाः कथत इन्त हा धिनिविधम् ॥ छ • प्यारी सबि ! यह नन्दकुलका प्रकारक चन्द्र नहीं है ! प्यारी !

वह मस्पर्की पुरुष्टीका सुक्तः पहननेवाला बनमाली कहीं चला गया है आहा ! वह सुरुष्टीकी मन्द-मन्द मनोहर प्लिन सुनानेवाला जब कहीं गया है वह स्ट्रनील मणिके समान कमनीय व्यक्तिमान् प्लारा कहीं है है रासमण्डलमें विरक्त-विरक्तार नृत्व करनेवाला वह नदराज कहीं चला गया है सिंब ! हमारे जीवनकी प्रकामात्र कमीय औरपरवस्य वह छलिया वहाँ है हिसारे प्राणीसे भी प्लारा वह सुदृह्

अमाप जीवाधरवरूप वह छीलया उन्हों हैं। इसारे प्राणीसे भी ध्यारा वह सुद्दर विस देशों चला गया ! इमारी अमृह्य निधिको कीन खट ले गया ! हा विधाता ! उन्ने बार-बार धिकार है !

!सं *बार-वार* थिकार है।

दम प्रकार विधाताको बार-बार धिकार देते हुए प्रमु उसी भावा-वेदाम श्रीमद्रागवतके रहोकोंको पढ़ने हमे । इन प्रकार आधीराततक आप अशु यहाते हुए गोपियोंके विरहसम्बन्धी रहोकोंकी ही ब्याख्या करते रहे ।

अर्धरात्रि चीत जानेपर नियमानुसार स्वरूप गोस्वामीने प्रमुको गम्भीराके भीतर महाया और राय रामानन्द अपने घरको चले गये । महाप्रभु उसी प्रकार जोरोंसे चिल्ला-चिल्लाकर नाम-संकीर्तन करते रहे । आज प्रमुकी वेदना पराकाष्ठाको पहुँच गर्या। उनके प्राण छटपटाने टमें । अङ्ग किसी प्योरेके आहिन्द्रमके लिये छटपटाने लगे । मुख किसीके मुखको अपने ऊपर देखनेके छिये हिल्ने लगा । ओष्ठ किसीके मधुमय, प्रेममय शीतलतापूर्ण अधरोंके स्पर्शके लिये स्वतः ही कँपने लगे । प्रमु अपने आवेशको रोकनेमें एकदम अधनर्थ हो गये। वे जोराँछे अपने अति कोमल मुन्दर श्रीमुखको दीवारमे विसने लगे। दीवारकी रगड़के कारण उसमेंसे रक्त वह चळा। प्रभुका गला रूघा हुआ याः दवास कप्टसे बाहर निकलता या। कण्ठ घर-घर राब्द कर रहा था। रक्तके यहनेसे वह स्थान रक्तवर्णका हो गया। वे लंबी-लंबी साँस लेकर गों-गों ऐसा शब्द कर रहे थे। उस दिन खरूप गोखामीको भी रात्रिभर नींद नहीं आयी । उन्होंने प्रमुका दवा हुआ भों मों' शब्द मुना । अथ इस बातको कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये---

> विरहे व्याकुळ प्रभुर उद्देग उदिछा। गम्मीरा-भितरे मुख घरिते छागिछा। मुखे, गण्डे, नावे, क्षत इड्ड अपार। भावावेते ना जानेन प्रभु पडे रक्तधार॥

#### होकातीत दिव्योनमाद

सर्वरात्रि करेन भावे मुन्वसंघर्ण। गॉ-मॉ शब्द करेन, म्वस्प सुनिस्न तसन ॥७

गों-गों रान्द मुनषर 'स्वरूप गोरपामी उसी क्षण उठकर प्रमुक्ते पार आये । उन्होंने दीएक जलाकर जो देखा उथे देखकर वे आश्चर्यनकित हो गये । महामञ्ज अपने मुखको दीवारमें पिछ रहे हैं। दीवार टाल हो गयां है, नीच क्षिर पढ़ा है। गेंक्स रंगके यहा रक्तमें सराबोर हो रहे हैं। प्रमुक्ती दोनों ऑखें चढ़ी हुई हैं। वे गार-गार ओरींथे मुखको उसी प्रकार रगह रहे हैं। नाक दिन्न गयी है। उनकी दशा विचित्र यां—

> रोमकूपे रकोहम दंत सब हाले। क्षणे अंग क्षीण हय क्षणे अंग फूले॥

जिस प्रकार हेरी नामके जानवरके सरीरपर स्वेच-स्वे कोंटे होते हैं और कोचमें ने एकदम खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रमुक्त अड्ठांक स्वम्ण रोम सीचे खड़े हुए थे। उनमेंचे रक्तकी पारा यह रही थी। दीन हिरु रहे थे और कड़-कड़ शब्द कर रहे थे। अज्ञ कभी तो पूळ जाता या और कभी थीण हो जाता था। स्वस्य गोस्वामीने इन्हें परुद्धकर उस कमेंचे रोका। तथ प्रमुक्ते जुळ बाल शान हुआ। स्वस्य गोस्वामीने दुःशित विचर्ष पृष्ठा—प्रमो! यह आप क्या कर रहे हैं! गुँहको क्यों विस्त रहे हैं!

महाप्रमु चर्व दिख्में अस्यन्त ही ब्यानुल हुए हो कर्ने क्रेंग क्रा । गम्मीराके मीतर अपने मुखकी थिएने क्यो । मुख, क्योक, मात-ये सम्बं धायल हो गये, मावावेकां प्रमुक्ती ज्ञान नहीं पड़ा । मुखते रक्कि भारत बह रही भी, सम्पूर्ण रात्रि भावमें विभोर होकर मुख्की थिसने रहे । गी-गी शब्द करते थे । सहस्य गोस्नामीने जनगा गी-भी शब्द सुना ।

महामधु उनके प्रश्नको सुनकर स्वस्य हुए और कहने छो—
'स्वरूप | मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ | न जाने क्यों गांच मेरे लिये
अत्यन्त ही दुश्वदायी हो जाती है | मेरी वेदना रात्रिमें अत्यधिक बढ़
जाती है | मैं विकल होकर बाहर निकलना बाहता था | अँथेरेम दरवाजा
ही नहीं मिला | इसीलिये दीचारमें दरवाजा करनेके निमित्त मुँह पितने
लगा | यह रक्त निकला या थाय हो गया, हसका मुझे कुछ भी
पता नहीं |

इस बातमे स्वरूपदामोदरको यड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने अपनी चिन्ता मकीपर प्रकट की, उनमेंसे शहूरश्रीने कहा—प्यदि प्रमुक्ते आपित न हो, तो में उनके चरणोंको हृदयपर स्वकर खरा शयन किया करूँगा, इससे वे कभी ऐसा काम करेंगे भी तो में रोक दूँगा। उन्होंने प्रमुखे प्रार्थना की, प्रमुने कोई आपित नहीं की। इसक्ये उस दिनसे साइर प्रार्थना की, प्रमुक्ते कोई आपित नहीं की। इसक्ये उस दिनसे शाइरतो सदा प्रमुक्ते पारपदाोंको अपने वक्षःस्थलपर धारण करके थेया करते थे। प्रमु इपर-से-उभर करवर भी लेते, तभी उनकी ऑखें खुक वार्ता और वे सचेद हो जाते। वे राजिनाजिमर जायकर प्रमुक्ते चरणोंको द्वारों रहते थे। इस मयने प्रमु अब बाहर नहीं भाग सकते थे। उसी दिनसे शाइर जीका गाम पढ़ गया (प्रमुपादीवाधान)। समसुक वे प्रमुक्ते देशेले तकिया ही थे। उन तकिया स्मानेवाले महाराजके, और तिकथा वने हुए सेवकके चरणोंमें हमारा बार-वार प्रणाम है।



# शारदीय निशीथमें दिव्य गन्धका अनुसरण

कुरङ्गमद्जिद्वपु:परिमलोर्मिकृष्टाङ्गनः स्वकाङ्गनिक्षनाष्टके शक्षियुताब्द्रगन्धप्रथः । ॥ मदेन्द्रवरचन्द्रनागुरुसुगन्धिचर्चार्चितः स में मदनमोहनः संखि तनीति नासास्प्रहास ॥ 🕸

(गोविन्दर्शला० ८ रेइ) विरह्व्ययारे व्यक्ति व्यक्तियोंके छिये प्रकृतिके यावत् शौन्दर्य-पर्ण सामान हैं वे ही अत्यन्त दःखदायी प्रतीत होते हैं । सम्पूर्ण ऋतुओं में

श्रेष्ठ वसन्तत्रमुत्तः शुक्कपक्षका प्रवृद्ध चन्द्रः शीतल मन्द्र सुगन्धित मल्य माहत, मेघकी धनघोर गर्जना, अशोकः तमालः कमल, मृणाल आदि शोक-नाराक और शीतलता प्रदान करनेवाले वृक्ष तथा उनके नवपछवः

मधकर, हंस, चकोर, कृष्णवार, वारङ्ग, मयूर, कोकिल, शुक, वारिका आदि सुद्दावने सुन्दर और सुमधुर वचन बोलनेवाले पक्षी ये सभी विरहकी अग्रिको और अधिक बढ़ाते हैं। बिरहिणीको सुख कहाँ। आनन्द कैसा ? प्रकृतिका कोई भी पिय पदार्थ उसे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता।

#### श्रीराधिकाजी अपनी संखी विद्यालाजीसे कह रही है—

संखि ! जो मृगमदको भी लजानेवाली अपने शरीरकी सुगन्धसे गोपात-भाजोंको अपनी और खींच रहे हैं, जिनके कमलवद बाठों अहोंमें कर्परयक्त

पद्मगन्य सवासित हो रही हैं; जिनका सम्पूर्ण शरीर करत्री, कर्पर, चन्दन और अगरसे चर्चित है वे मदनमोहन भेरी नासिकाकी तृष्णाको और बढ़ा रहे हैं।

जर्यात वस बनगालोके बपुकी दिव्य गन्य मुझे हठात अपनी मोर खींच रही है।

सभी उछे कलाते हैं। समीको विरहिणोंक विद्यानेमें हो आनन्द आता है। पर्पीहा पीन्यों कहकर उछके कलेडोमें क्षमक पैदा करता है, यसना उछे उनमादी बनाता है। फूले हुए एक उछकी हैंगी करते हैं और मल्याचलका मन्दवादी माहत उछकी मीठां-मीठी चुटकियों लेता है। मानो ये सब प्रपद्म विभागत विरहिणींको ही विद्यानिके लिये रचे हों। वेचारी सवकी सहती है, दिन-रात रोती है और इन्हीं सबसे अपने प्रियतमका पता पूछती है, कैसी वेबसी है। वस्ते, है न ! सहदय पाठक अनुभव तो करते ही होंगे।

वैशान्त्री पूर्णिमा थी। निशानाय अपनी सहस्वरी निशादेवीक साथ खिलखिलाकर हैंस रहे थे । उनका समध्र ब्वेत हास्यका प्रकाश दिशा-विदिशाओंमें ब्याप्त या । प्रकृति इन पति-पत्नियोंके सम्मेलनको दूरसे देखकर मन्द-मन्द मुसकरा रही थी । पवन धीरे-धीरे पैरोंकी आहट बचाकर चल रहा था। शोमा सजीव होकर प्रकृतिका आलिङ्गन कर रही थी। समद्भतटके जगन्नायवस्त्रम नामक उद्यानमे प्रमु विरहिणीकी अवस्थामें चित्ररण कर रहे थे । स्वरूपदामोदरः राय रामानन्द प्रसृति अन्तरङ्ग भक्त उनके साथ थे। महाप्रमुके दोनों नेत्रींसे निरन्तर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। मख कुछ-कुछ म्लान था। चन्द्रमाकी चमकीली किरणें उनके श्रीमखका धीरे-धीरे चुम्बन कर रही थीं। अनजानके उस चुम्बनसलसे उनके अरुण रंगके अधर खेतवर्णके प्रकाशके साथ और भी अधिक द्यतिमान् होकर द्योभाकी भी द्योभाको बढ़ा रहे थे। महादम्का वही जन्माद, यही बेकली, यही छटपटाइट, उसी प्रकार रोना, उसी तरहकी प्रार्थना करना था , उसी प्रकार धूम धूमकर वे अपने प्रियतमकी खोज कर रहे थे । प्यारेको खोजते-खोजते वे अत्यन्त ही करणसरसे इस स्रांकको वदते जाते थे---

तच्छेत्रां त्रिभुवनाद्भुतमित्रयोहि मधापड्या तव वा मम वाधिगम्यम्। तत् किं करोमि विरहं मुख्यविद्यासि मुख्यं मुखान्द्रनमुश्कितुमीक्षणस्याम् ॥ (कण्यामेष्टत स्टेक २२)

है प्यारे, मुरलीविहारी ! तुम्हारा हैशवावस्थाका मनोहर माधुर्य त्रिभुवन्तिरूयात है । संसारमें उसकी मधुरिमा सर्वत्र व्याप्त है। उससे प्यारी वस्तु कोई विश्वमें है ही नहीं और मेरी चपलता, चञ्चलताः उच्छञ्ज-लता तुमपर विदित ही है। तुम ही मेरी चपलताने पूर्णरीत्या परिचित हो । वस, मेरे और तम्हारे सिवा तीसरा कोई उसे नहीं जानता । प्यारे ! बस, एक ही अभिटापा है, इसी अभिटापारे अभीतक इन प्राणोंको धारण किये हुए हैं। वह यह कि जिस मनोहर मुखकमलको देखकर वजवध भली-सी, भटकी-सी, सर्वस्व गँवाई-सी बन जाती हैं। उसी कमलमुखको अपनी दोनों ऑर्ले फाइ-फाइकर एकान्तमें देखना चाहती हूँ । हृदयरमण ! क्या कभी देख सकुँगी ! प्राणवहरम ! चया कभी ऐसा सयोग प्राप्त हो सकेगा १ बस, इसी प्रकार प्रेम प्रलाप करते हुए प्रभु जगन्नाथवल्लम नामक उद्यानमें परिभ्रमण कर रहे थे। वे प्रत्येक बुधको आलिङ्गन करते। उसरे अपने प्यारेका पता पूछते और फिर आगे बढ़ जाते । प्रेमसे लताओंकी भॉति वक्षोंसे लिपट जाते, कमी मर्टित होकर गिर पडते, कमी फिर उठकर उसी और दौड़ने लगते । उसी समय वे क्या देखते हैं कि अशोकके बुक्षके नीचे खड़े हांकर वे ही मुरलीमनोहर अपनी मदमाती मुरलीको मन्द-मन्द मुसकानके साथ वजा रहे हैं । वे मुरलीमें ही कोई सुन्दर-सा मनोहारी गीत गा रहे हैं, न उनके साथ कोई सला है, न पासमें कोई गोपिका ही। अंकेले ही वे अपने स्वामाविक टेट्रेपनचे लिलत त्रिमङ्की गतिसे खड़े हैं। वाँग्रधी यह पूर्वजन्मकी परम तपितनी मुरली अरुण रंगके अवरोंका धीरे-धीरे अमृत पान कर रही है। महाप्रभु उछ मनोहर मूर्तिको देलकर उसीकी ओर दौड़े। प्यारेको आलिझनदान देनेके लिये वे शीप्रतासे बढ़े। हा सर्पनाम ! मत्य हो गयी ! प्यारा तो गायव ! अब उसका कुछ भी पता नहीं। महाप्रभ वहीं मुर्लित होकर गिर पड़े!

योड़ी देरों वे इंघर-उपर सुँ-सुँ करके कुछ गूँपने लगे। उन्हें श्रीकृष्ण हे वर्रारकी दिव्य गन्य आ रही थी। गन्य तो आ रही थी। किन्तु श्रीकृष्ण दिखायी नहीं देते थे। इसील्यि उसी गन्यके सहारे-सहारे वे श्रीकृष्णको खोज करनेके लिये फिर चल पढ़े। अहा। प्यारेक रारीरकी दिव्य गन्य कैसी मनोहारिणी होगी, इसे तो कोई रतिसुखकी प्रवीणा नायिका ही समझ सकती है, इस अरिक्कॉका उसमें प्रवेश कहाँ हिए रे। प्यारेक रारीरकी दिव्य गन्य पोर मादकता येदा करनेवाली है, जैसे मध्योकी ऑत्ताले ओहल बहुत ही उसम गन्यसुक्त सुरा रस्खी हो, किन्तु वह उसे उसम गन्यसुक्त सुरा रस्खी हो, किन्तु वह तो दी उसम गन्यसुक्त सुरा रस्खी हो, किन्तु वह तो हो उसम गन्यसुक्त है। ये किन्तु हो कर तक्यता है, उसी प्रकार पह उस गन्यको सुंसकर तक्ष्य रहे थे। उस गन्यकी हो, उसी प्रकार पह उस गन्यकी सुंसकर तक्ष्य रहे थे। उस गन्यकी

सेहें शन्ध वरा नाता, सदा करें शन्धेर आशा।

कसू दाय कसू ना पाय ॥

पाइले पिया पेट भरे, पिंड पिंड तबू करे ।

सा पाइल नृष्णाय मरिशाय ॥

सदन मोहन नाट, पतारि चाँदेर हाट।

जगजारी-न्यहक लोभाय ॥

विना-मृज्ये देय गन्ध, गन्ध दिया करें अन्य।

धर याइले पय नाहि पाय ॥

प्ह मत गाँरहरि, गन्धे कैल मन सुरि। भृद्ध प्राय-१ति दति घाय॥ जाय युक्ष छता पागे, कृष्ण-स्फुरे सेह आये। सन्ध्र न पाय, गन्ध्रसात्रपाय॥

श्रीकृष्णके अङ्गकी उस दिल्य गन्यके वरामें नासिका हो गयी है।
वह सदा उसी गन्यकी आद्या करती रहती है। कभी तो उस गन्यको पा
जाती है और कभी नहीं भी पाती है। जब पा लेती है तब पेट भरकर
खूव पाती है और किस भी प्यास्त सही है। वह पा लेती है तब पेट भरकर
खूव पाती है और किस भी प्यास्त सही है। इस नटबर मदनमोहनने
कपकी हाट लगा रहती है। प्राइकक्सी को जगत्की लियाँ हैं उन्हें लुभाता
है। वह ऐसा विचित्र व्यापारी है कि बिना ही मूच्य लिये हुए बैसे ही उस
दिव्य गन्यको दे देता है और गन्यको देकर अन्या बना देता है। जिससे
वे बेचारी लियाँ अपने घरका रास्ता भूल जाती हैं। इस प्रकार गन्यके
द्वारा जिनका मन चुराया गया है। ऐसे गौरहरि प्रमस्की माँति इधरउधर दीह रहे थे। वे बुक्ष और ल्याओंके समीप जाते हैं कि कहीं श्रीकृष्ण
मिल जायें किन्तु वहाँ श्रीकृष्ण नहीं मिलते, केयल उनके हारीरकी दिव्य
गन्य ही मिलती है।

इस प्रकार श्रीकृष्णकी गम्थक पीछे धूमते-धूमते सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गयी। निद्या अपने प्राणनायके वियोगदुःखके सरकारे कुछ म्टान-सी हो गयी। उसके सुखका तेज फीका पड़ने ट्या। भगवान् सुवनभास्करके आगमनके भयें निद्यानाथ भी धीरे-धीर अस्ताचलकी और जाने हमें। स्वरूप गोस्यामी और राय रामानन्द प्रयुक्ते उनके निवाससान्त्रर हो गये।



मुकी सभी बातें कहते, उनकी दशा बताते और सभीका कुशल्योम लेकर शैट आते । धानीमाताके ल्यि प्रमु प्रतिवर्ष जगन्नायजीका प्रसाद भेजते और मॉति-मॉतिके आश्वासनोंद्वारा माताको प्रेमसन्देश पठाते । प्रभुके सन्देशको कविराज गोस्वामीक शब्दींम सुनिये—

तोमार सेवा चाँदि आमि करिन्ँ सन्यास ।
'बाउड' इथ्या आमि केँद्धें पर्म नाता ॥
पह अपराध तुमि मा छह्ह आमार।
तोमार अधीन आमि-पुत्र से तोमार॥
मीछाचेळे आछि आमि तोमार आजाते।
यावत् जीव तावत् आमि तारिष छाहिते॥

अर्थात् हे माता ! मैंने तुम्हारी खेवा छोड़कर पागल होकर संन्यात धारण कर लिया है। यह मैंने धर्मके विकद्ध आचरण किया है। मेरे इस अपराधको तुम चित्तमें मत लाना । मैं अब भी तुम्हारे अर्थान ही हूँ । निमाई अब भी तुम्हारा पुराना ही पुत्र है । नीलान्वलमें मैं सुम्हारी ही आज्ञाते रह रहा हूँ और जवतक जीजेंगा तबतक नीलान्वलको नहीं छोहुँगा । इस प्रकार प्रतिवर्ष वे प्रेम-सन्देश और प्रवाद भेजते ।

एक बार जगदानन्द पण्डित प्रभुक्ती आञाले नंबद्वीय गये। बहुँ जाकर उन्होंने राजीमालाको प्रशाद दिसा, प्रमुका कुशल-समाचार बताथा और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुताया। निमाईको ही तर्वस्त समझनेपाली माँ अपने प्यारे पुत्रकी ऐसी द्यनीय दशा सुनक्तर पूट-पूटकर रोने लगी। उसके अविद्यीण रारीरमें अब अधिक दिनोंतक जीवित रहनेकी सामर्प्य नहीं रही भी। जो कुछ योषी-बहुत सामर्प्य भी भी सो निमाईकी ऐसी भयकेर दशा सुनकर उसके दोकके कारण विकीन हो गयी। माता अब अपने जीवनसे निरास हो बैठी, निमाईका

# श्रीअद्वैताचार्यजीकी पहेली

प्तावानेय सोकेऽस्मिन् पूंसां धर्मः परः स्मृतः ।

सकियोगी भगवति तद्वामग्रहणादिशिः॥शः

मातृभक्त श्रीगौराङ्ग उन्मादावस्यामें भी अपनी रनेइमयी जननीको

एकदम नहीं भूले थे। जब वे अन्तर्दशांचे कभी-कभी बाह्य दशामें आ जाते तो अपने प्रिय भक्तोंको और प्रेममयी माताकी कुदालक्षेम पूछत

और उनके समाचार जाननेके निमित्त जगदानन्दनीको प्रतिरंग गौड़ भेजते थे। जगदानन्दजी गौहमें जाकर सभी भन्तींसे मिल्ती, उनसे • इस मनुष्यहोक्रमें मनुष्यके शरीर धारण करनेका केवन शनता ही

( श्रीमद्भागवत ६ । ३ । २२ ')

मयोजन है कि वह भगवान् बागुदेवके प्रति मिक करे और उनके गुमधुर नामोंका सदा अपनी जिक्कासे उचारण करता रहे ।

प्रमुक्ती सभी बार्ते कहते, उनकी दशा बताते और सभीका कुशल्योम लेकर लीट आते । शचीमाताके लिये प्रभु प्रतिवर्ष जगन्नामजीका प्रसाद भेजते और मॉति-मॉतिके आश्वासनोंद्वारा माताको प्रेम-सन्देश पटाते ।

प्रभुके सन्देशको कविराज गोस्वामीके गब्दोंमें सुनिये—

तोमार सेवा छोंदि आसि करिनुँ सन्यास । 'बाङ्क' इच्या आमि केँद्धँ पर्मे नाश ॥ पृद्द अपराध तुमि ना छद्दद आसार । तोमार अधीन आमि-पुत्र से तोमार ॥ तोमार आकि आमि तोमार आजाते । यावत् जीव तावत् आसि सारिब छादिते ॥

अर्थात् हे माता ! मैंने तुम्हारी सेवा छोड़कर पागळ होकर संन्याछ धारण कर लिया है। यह मैंने धर्मके विश्वद आचरण किया है। मेरे इस अपराधको तुम चित्तमे मत लागा । मैं अब भी तुम्हारे अर्थान हो हूँ । निमाई अब भी तुम्हारा पुराना ही पुत्र है । नीलाचलमें में तुम्हारी ही आशावे रह रहा हूँ और जयतक जीऊँगा तथतक नीलाचलको नहीं छोडूँगा । इस प्रकार प्रतिवर्ध वे प्रेम-सन्देश और प्रसाद भेजते ।

एक बार जगदानन्द पण्डित प्रमुक्ती आशांचे नवहींप गये। वहाँ आकर उन्होंने राचीमाताको मसाद दिया, प्रमुका कुशल-समाचार सताया और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुनाया। निमाईको ही सर्कत समझनेवाटी माँ अपने प्यारे पुत्रको ऐसी दयनीय दशा सुनकर पूट-फूटकर रोने एगी। उसके अतिशीण शरीरमें अब अधिक दिनोंतक जीवित रहनेकी सामर्थ्य नहीं रही थी। जो कुछ योझी-बहुत सामर्थ्य मी सी सी निमाईकी ऐसी भयद्वर दशा सुनकर उसके शोकके कारण विद्यीन हो गयी। माता अब अपने जीवनसे निरास हो बैटी, निमाईका

चन्द्रवदन अब जीवनमें फिर देखनेको न मिल सकेगा, इस बातरे माताकी निराशा और भी बढ़ गयी। यह अब इस विषमय जीवन-भारको यहुत दिनोतिक दीते रहनेमें असमर्थ-सी हो गयी। माताने पुत्रकी रोते-रोते आशीर्वाद पठाया और जगदानन्दजीको प्रेमपूर्वक विदा किया । जगदानन्दजी यहाँसे अन्यान्य मत्तोंके यहाँ होते हुए श्रीश्रदैता-चार्यजीके घर गये। आचार्यने उनका अत्यधिक स्वागत-सत्कार किया और प्रभुके सभी समाचार पूछे। आचार्यका शारीर भी अब बहुत नद्ध हो गया था। उनकी अवस्था ९० हे ऊपर पहुँच गयी थी। खाल लटक गयी थी। अब वे घरते बाहर बहुत ही कम निकलते थे। जगदानन्दको देखकर मानो फिर उनके दारीरमें नवयौयनका सञ्चार हो गया और वे एक एक करके सभी विरक्त भक्तोंका समाचार पूछने लगे। जगदानन्दजी दो-चार दिन आचार्यके यहाँ रहे। जब उन्होंने प्रभुके पाछ जानेके लिये अत्यधिक आग्रह किया तब आचार्यने उन्हें जानेकी आज़ा दे दी और प्रभुके लिये एक पहेलीयुक्त पत्र भी लिखकर दिया । जगदानन्दजी उस पत्रको छेकर प्रभुके पास पहुँचे ।

महाप्रमु जय बाहा देशामें आये, तब उन्होंने सभी भक्तींके कुराल-समाचार पूछे । जगदानन्दजीने स्वका कुराल-सेम बताकर अन्तमें अदैवाचार्यकी वह पहेलीवाली पत्री हो। प्रमुक्ती आहारे वे सुनाने रूगे। प्रमुक्तो कोटि-कोटि प्रणाम कर लेनेके अनन्तर उसमें यह पहेली पी-

> बाउछके कहिह—हाके हहूल बाउछ। बाउछके कहिह—हाटे ना बिकाय चाउछ ॥ बाउछके कहिह—हाजे नाहिक भाउछ। बाउछके कहिह—हहा कहिया छे बाउछ ॥ॐ

श्रीचैतन्व प्राणियोंके जीवनके आधार चावळस्पी हरिनामके

सभी समीपमें पैठे हुए भक्त इस विचित्र पहेंटीको सुनकर हैंछने लगे । महामभु मन-दी-पन इसका मर्म समझकर कुछ मन्द-मन्द सुनकराये और जैसी उनकी आजा, इतना कहकर चुन हो गये । प्रमुक बाहरी प्राण असकरमगोस्तामीको प्रभुकी सुकराहटमें कुछ विचित्रता मतीत हुई । इसिंटमें दीनताके साथ पूछने लगे—'प्रमो ] में इस विचित्र पहेलीका अर्थ समझना चाहता हूँ । आचार्य अद्वेत रायन यह कैंगी अनोच्यी पहेली मेजी है । आप इस प्रकार इसे सुनकर क्यों सुकराये ।'

ममुने पीरेश्वारे गम्भीरताफे स्वरमे कहा— अद्रंताचार्य कोई साधारण आचार्य तो हैं ही नहीं । ये नामके ही आचार्य नहीं हैं, दिन्तु आचार्यपनेके सभी कार्य मर्लामींत जानते हैं। उन्हें शास्त्रीय विधिके अनुसार पूजापाठ करनेकी सभी विधि मालूम है। पूजामें पहले तो बढ़े सत्कारके साथ देवताओं को सुलामा जाता है, पिर उनकी पोडशोपचार शीतिये विधिवत् पूजा की जाती है, यमास्थान प्रयामा जाता है। जिस माङ्गलिक कार्यके निमित्त उनका आद्वान किया जाता है और यह कार्य जब समाप्त हो जाता है,

व्यापारी है। ब्यद्रैतामार्थ उनके प्रधान काइतिया है। जैला हो पानल व्यापारी है वैसा ही धानल व्यापारी है वैसा ही धानल व्यापारी है वैसा ही धानल व्यापारी है कीर धानलेंका-सा ही प्रलाववूर्ण पत्र भी पठाया है। पानलोंके सिवा इसके मर्मकों कोई समझ ही क्या सकता है। पानल काइतिया कहता है—--वल बावले व्यापारीने कहना। सब लोगोंके कोठी-इठिला हरिनाम्हर्भी चावलोंसे भर गये। जब इस धानार्म इस सरते मालकी विकी भाई रही। बब यह व्यापार साथारण हो गया। सुम-नेते उत्तम अंशोंके कायारिके सोम्य अब वह क्यापार गई। है। इसलिये जब इस हाइकों कर बार दर रार दें। बावले व्यापारीकों धावले आईतियाने यह समस्केत विवास वाहियों है।

श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५

तब देवताओंसे हाय जोड़कर कहते हैं—'गच्छ गच्छ परं स्थानम्' अर्थात् 'अव अपने परम स्थानको पंधारिये !' सम्भवतया यही उनका अभिप्राय हों, वे जानी पण्डित हैं, उनके अर्थको ठीक-ठीक समझ ही कौन सकता है।' इस बातको सुनकर स्वरूपगोस्वामी कुछ अन्यमनस्कन्ते हो गये। सभीको पता चल गया कि महाप्रम् अव शीघ ही लीला-संवरण करेंगे। इस बातके स्मरणसे सभीका हृदय फटने-सा लगा । उसी दिनसे प्रभुकी उन्मादावस्था और भी अधिक यद गयी। वे रात-दिन उसी अन्तर्दशामें निमप्र रहने छ्ये । प्रतिक्षण उनकी दशा लोक-बाह्य-सी ही बनी रहती थी। कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये-म्तरभ, कम्प, प्रस्वेद, वैवर्ण, अधुस्वर-भेद। देह हैंछ पुलके व्यापित ॥

हासे, कान्दे, नाचे, गाय, उठि इति-उति धाय । क्षणे भूमे पहिया मूर्छिते॥

'शरीर सन्न पड़ जाता है, कॅंपकॅंपी छूटने लगती है। शरीरसे पर्धाना यहने लगता है, मुख म्लान हो जाता है, ऑखोंसे अशुधारा बहने लगती है । गला भर आता है, सब्द ठीक-ठीक उच्चारण नहीं होते हैं । देह रीमाञ्चित हो जाती है। हँसते हैं, जोरॉसे रूदन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उट-उठकर इधर-उधर भागने लगते हैं, क्षणभरमें मूर्छित होकर भूमिपर गिर पड़ते हैं।' प्यारे ! पगले, दयालु चैतन्य ! बया इस पागलपनमें हमारा कुछ भी साझा नहीं है। हे दीनवत्सल ! इस पागलपनमेसे यत्किञ्चत् भी हमें मिल जाय तो यह सार-हीन जीवन सार्थक बन जाय । मेरे गौर ! उस मादक मदिराका एक प्याला मुझको भी क्यों नहीं पिछा देता ! हे मेरे पागंडशिरोमणि ! तेरे चरणोंमें मैं कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ ।

## समद्रपतन और मृत्युदशा

**दारञ्जो**रस्रासिन्धोरवकछनया

भ्रमाद्धावन्योऽस्मिन् हरिविरहतापाणैय इव ।

निमप्तो भृष्छीतः पयसि निवसन् राग्रिमखिलां

(श्रीचै० चरिता० अ० छी० १८।१)

प्रभावे प्राप्तः स्वैरवत् स शचीस्त्रुरिष्ट् नः ॥%

सर्व शास्त्रोंमें श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवतमें भी दशम स्कन्ध सर्वश्रेष्ठ है। दशम स्कन्धमें भी पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और पूर्वार्धमें भी रासपञ्चाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है और रासपञ्चाध्यायीमें मी भोपी-गीत' अतुल्लीय जो शरङ्ज्योत्सापूर्णं रात्रिमें समुद्रको देखकर यमुनाके अमसे हरिविरहरूपी तापार्णवर्में निमन्न हुए जलमें कृद पड़े और समस्त रात्रिमंट वहीं मूर्कित पड़े रहे । प्रातःकाल स्वरूपादि अपने अन्तरङ्ग मक्तोंको जो प्राप्त हुए वे ही राचीनन्दन श्रीगौराह इस संसारमें हमारी रक्षा करें।

है। उनकी तुरमा किसीसे की ही नहीं जा सकती, वह अनुप्रेम है। उसे उपमा मी दें तो किन्नकों दें, उनसे श्रेष्ठ या उनके समान संसार्म कोई गीत है ही नहीं। महाममुक्ते भी रास्त्रज्ञास्थायी ही अत्यन्त प्रिय थी। वे सदा रामप्रज्ञास्थायीके ही कोडोंको सुना करते थे और मायावेशमें उन्हीं भावोंका अनुकरण भी किया करते थे।

एक दिन राय रामानन्दजीने श्रीमद्धागवतके तैतीसर्वे अध्यायमेसे भगवानुकी कालिन्दीकलकी जठ-कीडाकी कथा मनायी। प्रभको दिनभर वहीं जीला स्फुरण होती रही। दिन बीता, सित्र आयी, प्रभुकी विरहवेदना भी बढ़ने लगी । वे आज अपनेको सँभालनेमं एकदम असमर्थ हो गये । पता नहीं किस प्रकार ये भक्तोंकी दृष्टि बचाकर समुद्रके किनारे-किनारे आईटोटाकी ओर चले गये । वहाँ विशाल सागरकी नीली-नीली सरंगें उठकर संसारको हृदयको विज्ञालताः संसारको अतित्यता और प्रेमकी तनमयताकी शिक्षा दे रही थी । प्रेमायतार गीराङ्गके द्वदयरे एक सुमधुर संगीत स्वतः ही उठ रहा था। महाप्रमु उस संगीतके स्वरको श्रवण करते-करते पागल हुए बिना सोचे-बिचारे ही समुद्रकी ओर बढ़ रहे थे। अहा!समुद्रके किनारेके सुन्दर-सुन्दर धृक्ष अपनी शरत्कालीन शोभासे सागरकी सुपमाको और भी अधिक शक्तिशालिनी बना रहे थे। शरद्की सुहावनी शर्वरी थी, अपने प्रिय पुत्र चन्द्रमाकी श्रीवृद्धि और पूर्ण ऐश्वर्यसे प्रसन्न होकर पिता सागर आनन्दरे उमड़ रहे थे । महाप्रमु उसमें कृष्णाङ्ग-स्पर्शसे पुलकित और आनन्दिस हुई कालिन्दीका,दर्शन कर रहे थे। उन्हें समुद्रकी एक-दम विस्मृति हो गर्या, ये कालिन्दीमें गोपिकाओंके साथ कीड़ा करते हुए श्रीकृष्णके प्रत्यश्च दर्शन करने छगे। वस, फिर क्या था, आप उस कीडा-सुखरे क्यों विद्यत रहते, जोरोंसे हुद्धार करते हुए अयाह सागरके जलमें कूद पड़े । और अपने प्यारेके साथ जलविहारका आनन्द लेने लगे । इसी भकार जलमें हूबते और उछलते हुए उन्हें सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी।

इधर प्रमुको खानवर न देखकर मक्तेंको सन्देह हुआ कि प्रमु कहाँ चले गये । स्वरूपगोस्वामी गीविन्द, जगदानन्द, वक्रेश्वर, रघुनायदागु ताङ्कर आदि सभी मक्तेंको साथ छेकर व्याकुळताके साथ प्रमुक्त खाक्रमें चले । श्रीनगतायकांके मन्दिरके विह्नारेख छेकर उन्होंने तिळ-तिळमर जगहको खोज हाला । स्वर्षिक साथ वे जगनायन्व व्याक्षम नामक उद्यानमें गये, यहाँ भी प्रमुक्त कोई पता नहीं । यहाँ मिलाव होकर वे गुण्टिना-मन्दिरमें गये । सुक्ता कोई पता नहीं । यहाँ भी तिया होकर वे गुण्टिना-मन्दिरमें गये । सुक्ता चळने उन्होंने इन्द्रशुष्ठ सरोवर, समीपके सभी बगीचे तथा मन्दिर खोज डाले । सभीको परम आश्चर्य हुआ कि प्रमु गये भी तो कहाँ गये । इस प्रकार उन्हें जब कहीं भी प्रमुक्त पता नहीं चळा तब वे निराश होकर किर पुरीमें छीट आये । इस प्रकार प्रमुक्त खोज करते-करते उन्हें स्पूर्ण राष्ट्रि मीत गयी । प्राता-काळक समय , व्यवस्थासानीन करते उन्हें स्पूर्ण राष्ट्र मीत गयी । प्राता-काळक समय , व्यवस्थासानीन करते उन्हें स्था चळा, समुक्त किनारे प्रमुक्त सिंख करें, वहाँ प्रमुक्त अवस्य ही पता लग जायगा। १ यह कहकर वे भक्तींको साथ छेकर समुद्रके किनारे-किनारे चळ एके ।

इधर महाप्रमु रात्रिभर जल्मं उछलते और हूबते रहे। उछी 
समय एक महलाह वहाँ जाल डाल्कर मळली मार रहा था, महाप्रभुका 
मृत्यु-अवस्वाको भात वह विकृत वर्धार उस महाहके बाल्मं केंस गया। 
उसने बड़ा भारी मच्छ समझकर उसे कितारियर खींच लिया। उसने 
वह कि यह मच्छ नहीं कोई मुद्रों है। तो उठाकर प्रभुको किनारेपर केंक दिया। वसने महाप्रभुके आक्षक सर्धा करना था कि यह महाह 
आनन्दमे उन्मत होकर मृत्य करने ल्या। भएके श्रीअङ्गके सर्धमान्नवे ही 
उसके द्वारीरमे सभी साधिक भाव आप-से-आप ही उदित हो उठे। वह कभी 
तो प्रेममें विद्वल होकर हमने ल्याता, कभी रोने ल्याता, कभी गाने लगता 
और कभी नाचने लगता। वह भयमीत हुआ वहाँवे दौड़ने लगा। 
उसे अम हो गया कि मेरे दर्धारमें भूतने प्रवेश किया है, इसी मयसे

1.

यह भागता-भागता आ रहा या कि इतनेमें ये मक भी वहाँ पहुँच गये । उत्तकों ऐसी दशा देखकर स्वरूपगोस्तामीने उत्तसे पूछा — क्यों भाई । तुमने वहाँ किसी आदमीको देखा है, तुम इतने डर क्यों रहे हो । अवने भयका कारण तो हमें बताओं ।

भष्पे कॉपते हुए उस महाइने कहा—पहाराज ! आदमी तो मैंने यहाँ कोई नहीं देखा । मैं सदानी मोंति मछारी मार रहा या कि एक मुदाँ मेरे जालमें केंस आया । उसके अहमें भूत या, वहीं मेरे अहमें लियर गया है । इसी भयते में भूत उतरवानेके लिये ओहाके पास जा रहा हूँ ! अपलोग इसर न जायें । वह वहा ही भयहर मुदाँ है, ऐसा विचित्र मुदाँ तो मैंने आजतक कभी देखा ही नहीं । उस समय महाप्रमुक्ता मुख्य दर्शा में प्राप्त करीर यहा ही भयानक बन गया था । कियाज गोसामीने महाहके मुखये प्रमुक्ते द्याराका वो वर्णन कराया है, उसे उन्होंके द्वारों में मुतिने—

जािल्या कहे—हर्दो एक मनुष्य ना देखिल ।
जाक बाहित एक मृत मोर जाले आहल ॥
बह मस्स बले, आमि उदाइलें थतने ।
मृतक देखिते मोर भय हैल मने ॥
जाल खसाइते सार अद्गन्यस हहल ।
स्पर्तमात्रे सेह भूत हदये पशिल ॥
भये कम्प्रहेल, मोर नेथे बहे जल ।
गद्मद् बाली मोर उदिल सकल ॥
कि वा मक्षदीय, कि वा भूत, कहने ना जाय ।
दर्शनमात्रे अपुष्य परेत सेह बाव ॥
पर्यास्त दोवल तार—हाथ पाँच सात ।
प्रक हल पर तार, विनं तिनं दाय ॥

अध्य-सन्धि पृटि धर्म करे नद्द-यहे। ताहा देखि, प्राण कार नाहि रहे धरे॥ मदा रूप धरे, रहे उत्तान-नयन। कमू गॉ-गॉं करे, कमू देरिर अचेतन॥

स्वरूपगोस्वामीके पूछनेपर जालिया (महाह) कहने लगा-मनुष्य तो मेंने यहाँ कोई देखा नहीं है । जाल डालते समय एक मृतक मनध्य मेरे जालमें आ गया । मैने उसे बड़ा मतस्य जानकर उठाया । जब मैंने देखा कि यह तो मुर्दा है, तब मेरे मनमें भय हुआ। जालसे निकालते समय उसके अङ्गते मेरे अङ्गका स्पर्ध हो गया। स्पर्शमात्रसे ही यह भूत मेरे शरीरमें प्रवेश कर गया । मयके कारण मेरे शरीरमें केंप-कॅंपी होने लगी। नेत्रोंसे जल यहने लगा और मेरी वाणी गदगद हो गयी। या तो वह बहादेत्य है या भूत है। इस बातको में ठीक-ठीक नहीं कह सकता । यह दर्शनमात्रधे ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर पाँच-सात हाय लंबा है। उसके एक-एक हाथ पाँच तीन-तीन हाथ लंबे हैं। उसके हड़ियोंकी सन्धियाँ खुल गयी हैं। उसके शरीरके कारका चर्म छञ्जर-बुजुर-मा करता है। उसे देखकर किसीके भी प्राण नहीं रह सकते । बड़ा ही विचित्र रूप धारण किये है, दोनों नेत्र चंदे हुए हैं। कभी तो गों-गों शब्द करता है और कभी फिर अचेतन हो जाता है। इस वातको महाहके मुलसे मुनकर स्वरूपगोस्वामी सब कुछ

न हो, हमने जहाँ मन्त्र पढ़ा नहीं वस, वहीं उसी धण वह भृत भागता ही हुआ दिलायी देता है। फिर वह धणमर भी नहीं ठहरता।' ऐसा फहकर सहस्पर्भाक्षामीने वैसे ही ग्रुट-मूँठ कुछ पदकर अपने हामको उसके मस्तरकर खुआया और ओरोंसे उसके गाल्पर तीन तमाचे मारे। उसके उसर भृत योड़े ही या। उसे भृतका अम या, विश्वासके कारण वह भव दूर हो गया।

तब स्वरूपगोस्वामीने उत्तरे कहा—'त् जिन्हें भूत समक्ष रहा है। वे महामुम्र चैतन्यदेव हैं, प्रेमके कारण उनकी ऐसी दशा हो जाती है। तु उन्हें हमको बता कहाँ हैं। हम उन्होंकी खोजमें तो आये हैं।'

इस बातको सुनकर यह महाह प्रस्त होकर सभी भक्तोंको साथ हेकर प्रमुके पास पहुँचा । भक्तोंने देखाः मुश्यिक समान प्रमुका शरीर चौरींके चूरेके समान समुद्रकी चालुकामें पड़ा हुआ है। ऑस जरपरको चड़ी हुई हैं, पेट फूला हुआ है, मुँहमेंने साग निकल रहे हैं । दिना किसी प्रकारको चेहा किये हुए उनका शरीर गीली बालुकांने सना हुआ निस्चेष्ट पड़ा हुआ है। सभी भक्त प्रमुको पेरकर कैठ गये।

हम संवारी होग तो मृत्युको ही अन्तिम दशा समझते हैं, इवित्ये संवारी दृष्टिके मुमुके शरीरका यहीं अन्त हो गया। किर उसे नैतन्यता प्राप्त नहीं हुई । किन्तु रागानुगानी भक्त तो गृर्खुके पक्षात् भी विरहिणीको नैतन्यता छाम कराते हैं। उनके मतमें गृर्खु ही अन्तिम दशा नहीं है। इस प्रवङ्गमें हम शंग्छा भाषाके प्रविद्ध पदकर्ता थी-गोयिन्द्रशक्तीका एक पद उद्भृत करते हैं। इसके पाठकोंको पता चल जायगा कि श्रीकृष्णनामभ्रवणने मृत्युदशाको प्राप्त हुई भी राधिकाजी फिरपे नैतन्यता प्राप्त करके वार्ते कहने ह्याँ। समुद्रपतन और मृत्युदशा

कुझ भवने धनी । तुवा गुण गणि गणि ।

श्रीतग्रय दुरचली मेल ॥

दशमीक पहिल, दशा हेरि सहचरी ।

धरे सहे गाहिर केल ॥

छुन माध्य कि चल्न तोय ।

गोकुल तरुणी, निचय मरण जानि ।

राह राह करि रोय ॥

ताहि एक सुचतुरी, ताल ध्रवण भरि ।

पुन पुन कहे तुवा नाम ॥

यहु क्षणे सुन्दरी, पाई परान कोरि ।

गाव्याद् कहे स्याम नाम ॥

नामक आछु गुण, हानिले विभ्यत्वे ।

स्टतजने पुन कहे बात ॥ गोविन्ददास कह, इह सब आन नह। बाहु देखह मझ साथ॥

श्रीकृष्णचे एक सली श्रीराधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रही है। सली कहती है—हे स्वानमुन्दर! राधिकाजी कुञ्जमवनमें बुग्हारे नामको दिन-रात रहते-रहते अत्यन्त ही दुवली हो गयी हैं। जय उनकी मृत्युके संगीपकी दशा मैंने देखी तब उन्हें उस कुञ्जकुटीरेसे बाहर कर लिया। प्यारे माध्य ! अब हामले क्या कहें, बाहर आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी, समी संख्यों उसकी मृत्युद्धाको देखकर कहन करने ल्यां। उनमें एक चहुर स्वारी सहने लगी। सम्

यहुत देखे अनन्तर उस मुन्दरीके दारिसें कुछ-कुछ प्राणीका सद्धार होने लगा। योड़ी देखें यह गद्धद कछने 'स्वाम' ऐसा कहने लगी। दुग्हारे नामका त्रिशुयनमें ऐसा गुण सुना गया है कि मृत्यु-द्धाको प्राप्त हुआ प्राणी भी पुनः यात कहने लगता है। सखी कहती है—पुन हुत बातको धुठ मत समझना। यदि दुग्हे हुत यातका विश्वास न हो, तो मेरे साथ चलकर उसे देख आओ।' यह पद गोविन्ददास कवि-द्वारा कहा गया है।'

इसी प्रकार भक्तोंने भी प्रमुक्त कार्तों में हरिनाम मुनाकर उन्हें फिर जायत किया। वे अर्थवाहादशामें आकर कालिन्दीमें होनेवाली जल- केलिका वर्णन करने लगे। 'यह गाँवला धर्मा शिव्यांको साथ लेकर यमुनाजीके सुन्दर शीतल जलमें घुल। सिव्यांको साथ खेकर यमुनाजीके सुन्दर शीतल जलमें घुल। सिव्यांके साथ वर नाना माँति- की जलकीड़ा करने लगा। कमी दिखाकि शरीरको मिगोला, कमी दस्त्वांको साथ लेकर उनके साथ दिखा-दिव्य लीलाओंका अभिनय करता। में भी उस प्यारेश क्रीकों सीमित्रल हुई। यह क्रीड़ा वही सुस्तकर थी।' इस प्रकार कहते-कहते ग्रमु चारों और देखन वही ही सुस्तकर थी।' इस प्रकार कहते-कहते ग्रमु चारों और देखन विश्वां सुन्देश में यहाँ कहाँ आ गया। हिस्तवनने सुद्धे यहाँ कीन लेलाया।' तब स्वरूपतोस्वामीन सभी समाचार सुन्देश और वे उन्हे स्नान कराकर भक्तोंके ताथ वास्थानपर लेगे।



#### महाप्रभुका अदर्शन अथवा लीलासंवरण

अर्थेव इसितं गीतं पठितं येः दारीरिभिः । अर्थेव ते न इत्यन्ते कष्टं काळस्य चेष्टितम् ॥॥ (सु० र० मां० १९० । १९१)

महाभारतमें स्वात-स्वानपर खात्रपर्मकी निन्दा की गयी। युद्धमें खब्ग छेकर जो धनिय अपने माई-वन्युओं और स्था-सम्बन्धियाँका बात-की-सतमें चम्र कर सकता है, ऐसे कठोर धर्मको धर्मराज युधिटिर-ऐसे

महात्माने परम निन्ध बताकर भी उधमें प्रष्ट्च होनेके लिये अपनी विवशता वतलायी है। किन्तु क्षात्रधर्मेंग्रे भी कठोर और कूर कर्म हम-जैये क्षद्र लेखकॉका है, जिनके हाथमें वत्रके धमान यणपूर्वक लोहेकी लेखनीं

क जो प्राणी जान ही जिल शरीरसे हैंछ रहे थे, सुन्दर-सुन्दर पर गाँ रहे थे, उत्तम-उत्तम क्षोकोंका पाठ कर रहे थे, वे ही न जाने जान ही कहाँ

भद्दरय हो गये। अन उनका पाञ्चभीतिक सरीर दीखता ही नहीं। हा ! कराल स्वलको कैसी कठोर और कहमद मीड़ा है। उसकी ऐसी चेष्टाको बार्टनर

थिकार है।

२०० थीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

दे दी जाती है और यहा जाता है कि उस महापुरुपकी अदर्शन-लीला लिखो ! हाय ! कितना कठार कर्म है। हृदयको हिला देनेबाले इस प्रसङ्गका वर्णन हमसे क्यों कराया जाता है १ कलतक जिसके मुखकमलको देखकर असंख्य भावुक मक्त मक्तिभागीरधीके सुद्यीतल और सुसकर सिंटलरूपी आनन्दमें विभोर होकर अवगाहन कर रहे थे, उनके नेत्रोंके सामनेसे यह आनन्दमय दृश्य हटा दिया जायः यह कितना गईणीय काम होगा। हाय रे विधाता ! तेरे सभी काम निर्दयतापूर्ण होते हैं! निर्देशी ! दुनियाभरकी निर्देयताका ठेका तैंने ही ले लिया है । भला, जिनके मनोहर चन्द्रयदनको देखकर हमारा मनकमद खिछ जाता है। उसे इमारी ऑखोंसे ओझल करनेमें तुझे क्या मजा मिलता है ! तेरा इसमें लाभ ही क्या है ? क्यों नहीं तू सदा उसे हमारे पास ही रहने देता ? किन्तु कोई दयाबान हो उससे तो कुछ कहा-सुना भी जाय, जो पहलेसे ही निर्देश है। उससे कहना मानो अरप्यमें रोदन करना है । हाय रे विधाता !

सन्यन्य शीलासंवरणके वर्णन करनेके अधिकारी हो व्याव-वालांकि हो हैं। इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुर्वोकी लीलासंवरणका उच्छेल करते हैं, वह उनकी अनिधकार चेटा ही है। महाभारतमें जब अर्जुनकी विमुचनविख्यात झ्राता, धीरता और मुद्धनातुर्वेकी बातें पढ़ते हैं तो पढ़ते-पढ़ते रॉगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी ऑखोंके सामने लंबी-कंबी मुजाओंबाले राण्डीपचारी अर्जुनकी वह विशाल और मन्य गूर्ति मत्यक्ष होकर राल्य करने लगती है। उत्तीको जब श्रीकृष्णके अदर्शनके अनन्तर आमीर और मीलोंद्वारा छटते देखते हैं, तो यह वब दय-प्रपन्न स्वप्नपत् प्रतीत होने लगता है। तब यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि यह सब उस खिलाड़ी श्रीकृष्णकी खिल्याई है, लीळा-प्रियरयामदी लिला लीलाके निवा कुछ नहीं है। पाण्डवीकी स्वस्न रिवता, कष्टधिरणुता, द्वाता कार्यद्वता, पद्ता, श्रीकृष्णियता अदि गुणींको पदते हैं तब सेंगटेखहे हो जाते हैं, हृदय उनके लिये भर शाता है, किन्दु उन्हें ही जब दिमाल्यमें गलते हुए देराते हैं, तो छाती फटने लगती है। उस क्रोमलाझी अपलालो कर्फ़में ही रिलियाती छोड़कर घमराज आगे यहते हैं। वे सुक्त भी उसकी जोर नहीं देखते। किर प्योर नकुल-सददेव गिर पद्देते हैं। पर्मराज उसी मक्त रहते हैं। एमराज उसी मक्त रहतापूर्वक पर्मराज स्वार है हैं। एमराज उसी मक्त रहतापूर्वक पर्मराज सुन रहे हैं। हाम, जाव हुआ। जिस भीमके परातमसे यह सहीय समुमती मात हुई भी वह भी वर्फ़में लगा। किन्त भी वह भी वर्फ़में हें रिल्लाकों गिर रहा और तहकूनी लगा। किन्त

यर-यर काँपते भे, वह गाण्डीव धनुपचारी अर्जुन मूर्लिंग्य होकर गिर पड़ा और हा तात | कड़कर चीत्कार मारने लगा, किन्तु धर्मराजने मुडकर मी उनकी ओर नहीं देखा ! छचमुच स्वगौरोहणपर्वको पड़ते-पड़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

युधिष्ठिर किसकी सुनते हैं। वे आगे बढ़े ही जा रहे हैं। अब वह हृदय∙ विदारक हृदय आया। जिसके नामसे मनस्य तो क्या स्वर्गके देवता

कैंगा भी बजहदर क्यों न ही बिना रोये न रहेगा। जब मुझ-जैंचे कठोर हदवयाठेकी ऑस्टोंचे भी अधुविन्दु निकल पड़े तब फिर सहदय पाठकॉको तो यात ही क्यां है

पाठकोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार जब बाल्मीकीय रामायणमें, श्रीरामकी सुकुमारता, बाह्मणप्रियता, गुरूमिक, झ्रस्ता और चितृमकिकी बातें पढ़ते हैं तो इदय मर आता है। सीताजीके प्रति उनका कैसा प्रमाद प्रेम या। हाय ! जिस

धमय कामान्य रावण जनकर्नन्दभीको जुरा छे गया, तब उन मर्यादा-पुरुपोत्तमको भी मर्यादा हूट गयी। वे अकेडी जानकीके पीछे विश्व-ब्रह्माण्डको अपने अमीप वाणके द्वारा भस्म करनेको उरात हो गये।

उस समय उनका प्रचण्ड कोधः दुर्घर तेज और असहनीय रोप देखते ही वनता था । दुसरे ही क्षण वे साधारण कामियोंकी भौति रो-रोकर ल्ड्सणसे पुछने लगते—'भैया! में कौन हैं। तुम कौन हो ! हम यहाँ क्यों फिर रहे हैं ! सीता कौन है ! हा सीते ! हा प्राणयछमे ! तू कहाँ चछी गयी !' ऐसा कहते-कहते बेहोरा होकर गिर पडते हैं। जनके अनज ब्रह्मचारी छश्मणजी विना खाये-पीये और भूख-नींदका परिस्थाग किये छायाकी तरह उनके पीछे-पांछे फिरते हैं और नहाँ श्रीरामका एक बूँद पसीना गिरता है। वहीं वे अपने कलेजेको काटकर उसका एक प्याला खुन निकालकर उससे उस स्वेद-विन्दुको घोते हैं। उन्हीं लक्ष्मणका जब श्रीरामचन्द्रजीने छद्मवेशधारी यमराजके कहनेसे परित्याग कर दिया और वे श्रीरामके प्यारे माई सुमित्रानन्दन महाराज दशरथके प्रिय पुत्र सरयू नदीमे निममकर अपने प्राणोंको खोते हैं तो हृदय फटने छगता है । उसरे भी अधिक करणापूर्ण तो यह दृश्य है कि जब श्रीरामचन्द्रजी भी अपने भाइयोंके साथ उसी प्रकार सरयूमें दारीरको निमयकर अपने नित्यधाम-को पथारते हैं । सचमुच इन दोनों महाकवियोंने इन करुणापूर्ण प्रसद्भोंको लिखकर करणाकी एक अविन्छित्र धारा वहा दी है जो इन भन्धोंके पठन करनेवाळोंके नेत्र-जड़के सदा बढ़ती ही रहती है। महामारत और रामायणके ये ही दो खल मुझे आयन्त प्रिय हैं। इन्हीं हृदयविदारक प्रकरणोंको जब पढ़ता हुँ, तभी कुछ हृदय पसीजता है और थीराम-कृष्णकी लीलाओंकी कुछ-कुछ शलक-सी दिखायी देने छगती है।

यह हम-जेंधे भीरत हृदयवाळींके ळिये हैं। जो भगवत्-मृत्या-पात्र हैं, जिनके हृदय कोमळ हैं, जो तरत हैं, भावुक हैं, प्रेमी हैं और श्रीराम-कृष्ण-के अनन्य उत्तातक हैं, उन तबके लिये तो ये प्रकरण अध्यन्त ही अतहाँ हैं। उनके मतमें तो श्रीराम-कृष्णका कभी अदर्शन हुआ ही नहीं, वे नित्य हैं, शाश्वत हैं। आत्माचे नहीं, वे दारीरसे भी अभी ज्यों के स्वां ही विराजमान हैं। इपीटिये श्रीमद्वात्मीकीयके पारायणमें उत्तरकाण्ड छोड़ दिया जाता है। वैष्णवगण राजमही होनेपर ही रामायणकी समाप्ति समझते हैं और वहीं रामायणका नवाह समाप्त हो जाता है। गोस्वामी तुल्शीदासजीने तो इस प्रकरणको एकदम छोड़ ही दिया है। मान्य वे अपनी कोमल और मिक्तमरी लेखनीचे सीतामाताका परियाम, उनका पृष्वीमें समा जाना और गुप्तारघाटपर रामानुज लक्ष्मणका अन्तर्थान हो जाना इन हृदयविदारक प्रकरणोंको कैसे लिख सकते थे।

इसी प्रकार श्रीचैतन्य चरित्रलेखकोंने भी श्रीचैतन्यकी अन्तिम अदर्शन-लीलाका वर्णन नहीं किया है। सभी इस विषयमें मौन ही रहे हैं। हॉ ·चैतन्यमंगङ' कारने कुछ योड़ा-सा पर्णन अवस्य किया है। सो अदर्शन-की इष्टिसे नहीं । उसमें श्रीचैतन्यदेवके सम्बन्धकी सब करामाती अली-किक चमत्कारपूर्ण घटनाओंका ही वर्णन किया गया है। इसीलिये उनका शरीर साधारण छोगोंकी भाँति शान्त नहीं हुआ, इसी दृष्टिसे अछौकिक घटना ही समझकर उसका वर्णन किया गया है । नहीं तो सभी वैष्णव इस दुःखदायी प्रसङ्गको सुनना नहीं चाहते । कोमल प्रकृतिके वैष्णव यला इसे सुन भी कैसे सकते हैं ? इसीलिये एक मौतिक घटनाओं को ही सत्य और इतिहास माननेवाले महानुभावने लिखा है कि 'श्रीचैतन्यदेवके भक्तोंकी अन्धमक्तिने शीचैतन्यदेवकी मृत्युके सम्बन्धमें एकदम पूर्वा डाल दिया है। ' उन मोले भाईको यह पता नहीं कि चैतन्य तो नित्य हैं। भला चैतन्यकी भी कभी मृत्यु हो सकती है । जिस प्रकार अग्नि कभी नहीं बुशती . उसी प्रकार चैतन्य भी कभी नहीं भरते । अज्ञानी पुरुप ही इन्हें बुझा और मरा हुआ समझते हैं । अग्नि तो सर्वत्र्यापक है, विश्व उर्वीके ऊपर अवलम्पित है । संसारमेंसे अग्रितस्य निकाल दीजिये

उसी क्षण प्रत्य हो जाय । शरीरके पेटकी अग्निको शान्त कर दीजिये उसी क्षण शरीर ठंडा हो जाय । सर्वेट्यापक अग्निके ही सहारे यह विश्व सड़ा है। वह हमें इन चर्म-चझजोंसे सर्वत्र प्रत्यक्ष नहीं दीलती। दो लक्षडियोंको धिसिये, अग्नि प्रत्यक्ष हो जायगी। इसी प्रकार चैतन्य सर्वत्र व्यापक हैं । त्यानः वैराग्य और प्रेमका अवलम्बन कीजियेःचैतन्य प्रत्यक्ष होकर ऊपरको हाय उठा-उठाकर तृत्य करने टर्गेंगे। जिसका जीवन अमिमय हो, जो श्रीकृष्णप्रेममें छटपराता-स दृष्टिगोचर होता हो। जिसके शरीरमें त्याग, वैराग्य और प्रेमने घर बना लिया हो। जो दूमरोंकी निन्दा और दोष-दर्शनसे दर रहता हो। वहाँ समझ छो कि शीचैतन्य यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये हैं। यदि सचमुच चैतन्यके दर्शन करनेके तुम उत्सक हो तो इन्हीं खानोंमें चैतन्यके दर्शन हो सकेंगे। किन्तु ये सब बातें तो भानकी हैं। मक्तको इतना अवकाश कहाँ कि यह इन ज्ञानगाधाओंको अवण करे । वह तो श्रीचैतन्य-चरित्र ही सुनना चाहता है। उसमे इतना पुरुपार्थ कहाँ ! उसका पुरुपार्थ तो इतना ही है कि वह भक्तरूपमें या भगवान्रूपमें श्रीकृष्णने जो-जो छीलाएँ की हैं उन्होंको बार-बार सनना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं कि सभी लीलाओंको सुन छे। श्रीकृष्णकी सभी लीलाओंका पार तो वे स्वयं ही नहीं जानते फिर दसरा कोई तो जान ही क्या सकता है ! भक्त तो चाहता है, चाहे कपसे ला दो या घड़ेसे हमारी तो एक लोटेकी प्यास है, नदीसे लाओगे तो भी एक ही लोटा पीवेंगे और पड़ेसे दोंगे तो भी उतना ही । समुद्रमेंसे लाओ तो सम्भव है, इमसे पिया भी न जाय । क्योंकि उसका पान तो कोई अगस्त्य-जैसे महापुरुप ही कर **ए**कते हैं। इस्तिये भावक भक्त सदा श्रीकृष्ण और उनके दूसरे स्वरूप श्रीइ.ण-मक्तोंकी ही लीलाओंका थवण करते रहते हैं। उनका कोमड

हृद्य इन अप्रकट और अदर्शन लीलाओंको अवण नहीं कर सकता, क्योंकि धिरीन्क्र-सुमके समान, खुईसुईक पत्तींक समान उनका शीध ही द्रिवत हो जानेवाला हृदय होता है । यह बात भी परम भाषुक मकौंकी है, किन्तु हम-जैंवे वज़के समान हृदय रखनेवाले पुरुप क्या करें ? भक्तका तो लक्षण ही यह है कि भगवतामके अवणमात्रते ही चन्द्रकान्त-मणिके समान उतके दोनों नेत्र बहुने लगें । ऑस् ही मक्का आभूरण है, ऑस्में ही श्रीकृष्ण दिये रहते हैं । जिस ऑखमें ऑस् नहीं वहाँ श्रीकृष्ण नहीं । तब हम कैसे करें, हमारी ऑखोंमें तो ऑस् आते ही नहीं । हों, ऐसे-ऐसे हृद्ययिदारक प्रकरणोंको कभी पढ़ते हैं तो दो-चार चूँदें आपने-आप ही निकल पहती हैं , हमल्ये भक्तोंको कह देनेके निमित्त नहीं, अपनी ऑलोंको पित्र करनेके निमित्त, अपने वज्रके स्वाम हृदयको पित्रलंक निमित्त करने निमित्त, अपने वज्रके स्वाम हृदयको पित्रलंक विभाग हिस्त स्वास्त हमान हिस्त से से से से से से से के अव्यक्त से से से स्वास स्वास्त स्वास स्वास हो से के अव्यक्त प्रस्त हमान लिखते हैं ।

चौबीत वर्ष नवद्वीपम रहकर यहस्थाश्रममें और चौशीत वर्ष संन्यात लेकर पुरी आदि तीयोंमें प्रमुने विताये । संन्याय लेकर छः वर्षोतक आप तीयोंमें प्रमुने विताये । संन्याय लेकर छः वर्षोतक आप तीयोंमें प्रमुन करते रहे और अन्तमें अठारह वर्षोतक अचल जगनायजीके रूपमें पुरीमें ही रहे । बारह वर्षोतक निरन्तर दिल्योग्मादकी दशामें रहे । उत्का यिकश्चित्त आमास पाठकोंको पिछले प्रकरणोंमें मिल चुका है । जिन्होंने प्रार्थना करके प्रमुको बुल्या या उन्होंने ही अब पहेली मेलकर गौरहाट उठानेकी अनुमति दे दी । इधर रनेहमयी श्वामता मी इस संसादको त्यागकर परलोकवासिनी बन गयों । श्रीचैतन्य जिस कार्यके लिस अवतरित हुए थे, यह कार्य भी ख्वास्त्रीतिसे सम्बन्न हो गया । अब उन्होंने छीलासंवरण करनेका निश्चय कर स्थिया । उनके अन्तरक्ष मक तो प्रमुक रंग-रंगको ही देखकर अनुमान खगा रहे थे

अंग इमरे ओसल होना चाहते हैं। इसलिये वे सदा सचेए ही वने रहते थे।

शाके १४५५ ( संवत् १५९०, ई० सन् १५३३ ) का आपाद महीना या । रथयात्राका उत्सव देखनेके निमित्त मीइदेशसे कुछ भक्त आ गये थे । महाप्रमु आज अन्य दिनोंकी अपेक्षा अत्यधिक गम्भीर थे । भक्तोंने इतनी अधिक गम्भीरता उनके जीवनमें कभी नहीं देखी । उनके छलाउंचे एक अद्भुत तेजना निकल रहा या, अत्यन्त ही दत्तचित्त होकर प्रभु स्वरूपगोस्वामीके मुखसे श्रीकृष्णकथा श्रवण कर रहे थे। सहसा वे वैसे ही जर्दांसे उठकर खड़े हो गये और जर्दांसे अकेले ही श्रीजगनायजीके मन्दिरकी ओर दौड़ने छगे। भक्तोंको परम आश्चर्य हुआ । महाप्रभु इस प्रकार अकेले मन्दिरकी ओर कभी नहीं जाते थे, इसलिये भक्त भी पीठे पीठे प्रमुक पादपद्मोंका अनुसरण करते हुए दौड़ने श्रो । आज महाप्रमु अपने नित्यके नियमित स्थानपर—गम्बद्धसम्भके ; समीप नहीं रुके, वे सीधे मन्दिरके दरवाजेके समीप चले गये । सभी परम विस्मित-से हो गये । महाप्रभुने एक बार द्वारपरते ही उझककर श्रीजगन्नायजीकी ओर देखा और फिर जर्ह्दांचे आप मन्दिरमें घुस गये । महान आश्चर्य ! अघटित घटना ! ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था । मन्दिरके सभी कपाट अपने-आप ही बंद हो गये। महाप्रभु अकेले ही मन्दिर-के भीतर थे। सभी भक्तगण चुपचाप दरवाजेपर खड़े इस अलैकिक दृश्यकी उत्सुकताके साथ देख रहे थे । गुझामवनमें एक पूजा करनेवाले भाग्यवान् पुजारी प्रभुकी इस अन्तिम छीलाको प्रत्यक्ष देख रहे थे। -उन्होंने देखा, महाप्रमु जगन्नायजीके सम्मुख हाथ लोड़े खड़े है और गद्गद-कण्ठसे प्रार्थना कर रहे हैं—





मभुने श्रीजगन्नाथजीके वित्रहका आलिङ्गन किया

ंदे दीनवासक प्रभी ! दे द्यामय देव ! हे जगलिया जगलायदेव ! सला, बेता, द्वावर और किल दन चारों सुगीमें किल्युगका एकमान प्रम श्रीकृष्णवंदीर्वन ही है । दे नाय ! आप अब जीवींपर ऐसी दया कृतिये कि वे निरस्तर आपके सुमधुर नामोंका सदा बीर्तन करते रहें । प्रभी ! अब धोर कल्युम आ गया है, इसमें जीवींको आपके चरणोंके शिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं । इन अनाश्रित जीवींपर कृता करके अपने चरणकमलींका आश्रय प्रदान कींजिये ।' वस, इतना कहते-कहते प्रभुने श्रीवगनायनींके श्रीवमहको आल्डिन किया और उसी क्षण आप उसमें लीन हो गये।

पुजारी जर्दांने यह कहता हुआ-प्रमो ! यह आप क्या कर रहे हैं, दयालो ! यह आपकी कैसी लीला है' जर्स्दांसे प्रमको एकडनेके हिये दौड़ा ! किन्तु प्रभु अब वहाँ कहाँ ! वे तो अपने असली स्वरूपों प्रतिदित हो गये । पुजारी भूर्छित होकर गिर पड़ा और हा देव ! हे प्रमो ! हे दयालो ! कहकर जोरोंछे चीत्कार करने लगा । द्वारपर खडे हए मक्तोंने प्रजारीका करुणाकन्दन मुनकर जल्दींगे किवाह खोलनेको कहा, किन्तु पुजारीको होश कहाँ ! जैवे-तेवे बहुत कहने-मुननेपर पुजारीने किवाइ खोले । मर्कोने मन्दिरमें प्रवेश किया और प्रमुको वहाँ न देलकर अवीर होकर वे पूछने छगे—'प्रमु कहाँ हैं ?' पुजारीने छड़खड़ाती हुई वाणीमें ६क-६ककर सभी कहानी कह सुनायी । सुनते ही मर्कोकी जो दशा हुई, उसका वर्णन यह काल मुखकी लेखनी मता कैसे कर सकती है। भक्त पछाइ खा-खाकर गिरने लगे। कोई दीवारते सिर रगडने लगा। ं कोई पत्यररे माथा फोड़ने छगा । कोई रोते-रोते धृष्टिमें छोटने छंगा । स्वरूपगोखामी तो प्रभुके थाहरी प्राण ही थे । वे प्रभुके वियोगको कैसे सह संबंदी थे। वे चुपचाप साम्भित भावते छड़े रहे। उनके पैर लड़खड़ाने

लो । मर्कोने देखा उनके मुँहरे कुछ धुआँ-सा निकल रहा है। उसी समय फट्से एक आचाज हुई । खरूपगोलामीका हृदय फट गया और उन्होंने भी उसी समय प्रधुके ही पषका अनुसरण किया।

भक्तोंको जगलायपुरी अब उजड़ी हुई नगरीसी साइस हुई। किसीने तो उसी समय समुद्रमें क्रूकर प्राण गैंवा दिये। किसीने कुछ किया, और बहुतने पुरोको छोड़कर विभिन्न खानोंमें चंत्रे गये। पुरीके अब गीरहाट उठ गयो। चक्रेश्वर पण्डितने फिर उसे जमानेको चेहा की, किन्छ उसका उद्धेल करना विश्वपान्तर हो जायगा। किसीके जमानेके हाट थोड़े ही जमती है, हालों मठ हैं और उनके छालों ही पैर पुजानेचाले महन्त हैं, उनमें चह चैतन्यता कहाँ। साँग तो निकत्र गया, पीछे- के छक्तीरको पीटते रही। इसके क्या हि स्व प्रकार कहातीशिव वर्योतक इस घरराषामपर प्रेमक्सी अमृतको पर्या करनेके पक्षात् महाप्रमु अपने सरस्वरूपमें जाकर अवस्थित हो गये। बोलो प्रेमावतार शीचीनग्यदेवकी जम ! बोलो उनके सभी प्रिय पार्यदेवकी जय ! बोलो उनके सभी प्रिय पार्यदेवकी जय ! बोलो उनके सभी प्रिय पार्यदेवकी जय ! बोलो जनक वर्षा प्रिय

नामसंकीर्त्तनं यस्य सर्वपापप्रणादानम्। प्रणामो दुःखदामनस्तं नमामि हरि परम्॥ (श्रीप्रदागनतः १२ । १३ । २३ )

ं भेजनके नामका सुमधुर संकीर्तन सर्व पापाँको नाश करनेवाला है और जिनको प्रणाम करना सकल दुःलोंको नाश करनेवाला है उन सर्वोत्तम श्रीहरिके पाइपजींमें मैं प्रणाम करता हूँ।

इति राम्

### श्रीमती विष्णुप्रियादेवी

गीरशक्ति महामायां नवद्वोपनिवासिनीम् । विष्णप्रियां सर्वी मार्थ्वो तां देवीं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥॥

( प्र० द० म० ) यह विश्व महामाया शक्तिके ही अवलम्बरे अवस्थित है । शक्ति-

हीन संसारकी करपना ही नहीं हो सकती । सर्वेशक्तिमान् शिव भी श्राक्तिक विना शव यने पड़े रहते हैं । जब उनके अनेतान शवमें शक्ति-देवीका एक्षार होता है, तभी ये शवसे शिव बन जाते हैं । शक्ति प्रस्कृत रहती है और शक्तिमान् प्रकट होषर प्रसिद्ध प्राप्त कर लेता है । यथार्थमें नो जम शक्तिकी ही साधना करोट है । यनवासी धीनागी विरक्त

तत्तस्वियोंका अपेक्षा छिपकर साधना करनेवाली मती-साध्यी, शक्तिरूपिणी देवीको तक्साको में अधिक श्रेष्ट मानता हूँ । हृदयपर हाच रखकर उस सतीको तक्क्ष्योंकी कृष्यना तो कीजिये, जो संसारमें रहकर मी संसारसे

स्ताक तथक्षमाका कर्णना वा स्वाजय, जा संवर्धित रहकर मा सवार्ध्य एकदम पृथक् रहती है। उसका सम्पूर्ण संवार पतिको मनोहर मूर्तिमें ही सम्निहित हो जाता है। उसकी सभी हन्द्रियोंके व्यापार, चित्र और मनकी कियार्ण एकमान पतिके ही लिये होती हैं। पतिके रूपका चियन ही उसके मनका आहार यन जाता है। अहा ! कितनी ऊँची रियति होती होगी, क्या कोई शरीरको सुखाकर ही अपनेको कुतकृत्य

समझनेवाना तपस्यी इस'भयद्वर तपस्याका अनुमान लगा सकता है ? छ नवदीपर्गे निवास करनेवाली शीगीराइदेवती इन्हि मद्यामायास्वरूपियी सती-साच्या आंत्रिप्यमियादेवीकी भै प्रणाम करता हूँ।

चै० च० ख० ५-१४---

भगवान बद्धदेवके राज्य-स्वागकी सभी प्रशंभा करते हैं, किन्तु उस साध्वी गोपाका कोई नाम भी नहीं जानता जो अपने पाँच वर्षके पुत्र राहलको संन्यासी बनाकर स्वयं भी राजमहल परित्याग करके अपने पति भगवान बद्धदेवके साथ मिल्लुणीवेपमें द्वार-द्वार भिक्षा मॉगती रही। परमहंत रामकृष्णदेवके वैराग्यकी बात सभीपर विदित्त है, किन्तु उस भोटी बाला शारदादेवीका नाम बहुत कम लोग जानते हैं जो वाँचवर्षकी अबोध बालिकाकी दशामें अपने पितृगृहको परित्याग करके अपने पगले पतिके घरमे आकर रहने लगी । परमहंबदेवने जब प्रेमके पागलपनमें संन्यास लिया था। तब वह जगन्माता पूर्ण युवती थी। अपने पतिके पागलपनकी बार्ते सुनकर वह लोकलाजकी कुछ भी परवा न करके अपने संन्यासी स्वामीके साथ रहने लगी । कन्यना तो कीजिये । युवायस्था रूपटावण्ययुक्त परम रूपवान् पुरुपकी सेवा, सो भी एकान्तमे और वह भी पादसेवाका गुस्तर कार्य। परम आश्चर्यकी बात तो यह है कि वह पुरुप भी परपुरुप नहीं अपना सगा स्वामी ही है, जिसपर भी किसी प्रकारका विकार मनमें न आना । कामश्राष्ट्रगुण: स्मृतः? \* कहनेवाले वे कवि करपना करें कि क्या ऐसी घोर तपस्या पञ्चामि तापने और शीतमे सैकड़ों वर्षोतक जलमें खड़े रहनेवाली तपस्पाते कुछ कम है !अहा ! ऐसी सती-साध्यी देवियोंके चरणोंमें हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। महाप्रभुक्ते त्याग-वैराग्यका बृत्तान्त तो पाठक पिछले प्रकरणोंमे पद ही चुके हैं, किन्तु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य श्रीमती विष्णुपिया-जीका था। प्रमुका साधन सभी भक्तोंके समझमें हुआ, इसरे भक्तोंके द्वारा वह संसारको विदित हो गया परन्तु श्रीविष्णुवियाजीकी साधना घरके भीतर एक गहरे कोनेमें नर-नारियोंकी दृष्टिते एकदम अलग हुई इसलिये वह उतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सन्नी । उनकी साधनाका

क स्त्रियों में पुरुषोंकी अपेक्षा आढगुना बामोद्दोग बनाया जाना है ।

जो भी कुछ योड़ा-बहुत समाचार मिलता है, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकारकी कटोरता कर सकता है ? अवत्य कहीं जानेवाली नारी-जातिके द्वारा क्या इतनी तीमतम तपस्या सम्भय हो सकती है ? किन्तु इसमें अविश्वासकों तो कोई यात हो नहीं। अद्वैताचार्यजीके प्रिय शिच्य इंशान नागरने प्रत्यश्च देलकर अपने प्रसिद्ध प्रम्य 'अद्वैत-प्रकारा' में इसका उन्हेल किया है। उस कटोरताकी कथाको सुनकर तो कटोरताका भी हृदय फटने लगेगा। बड़ी ही कहण कहानी है।

महाप्रभु संन्यास लेकर गृहत्यागी वैरागी बन गये। उससे उस पतिप्राणां प्रियाजीको कितना अधिक क्षेत्रा हुआ होगा। यह विषय अवर्णनीय है। मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात है। एक बार वृत्दावन जाते समय केवल विष्णुप्रियाजीकी ही तीव विरहवेदनाको शान्त करने-के निमित्त क्षणभरके लिये प्रभु अपने पुराने घरपर पंघारे थे । उस समय विष्णुप्रियाजीने अपने संन्यासी पतिके पादपद्मोंमें प्रणत होकर उनसे जीवनालम्बनके िये किसी चिह्नकी याचना की यी । दयामय प्रमुने अपने पादपद्मोंकी पुनीत पादकाएँ उसी समय प्रियाजीको प्रदान की थी और उन्होंके द्वारा जीवन धारण करते रहनेका उपटेश किया था । पतिकी पादुकाओंको पाकर पतिपरायणा विभाजीको परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंको अपने जीवनका सहारा बनाकर वे इस पाञ्चमौतिक दारीरको टिकाये रहीं । उनका मन सदा नीवाचलके एक निभत स्थानमें किन्हीं अरुण रंगवाले दो चरणोंके यीचमें भ्रमण करता रहता। शरीर यहाँ नवदींपमें रहता, उसके द्वारा वे अपनी बृदा सासकी सदा सेवा करती रहतीं। जन्मीमाताके जीवनका एकमात्र अवलम्बन अपनी प्यारी पुत्र-वधूका कमलके समान म्लान मुख 'ही ' या । माता उस म्लान मुखको विकसित और प्रकुलित करनेके लिये माँति-माँतिकी चेष्टाएँ करती।

पुत्रवधूके खुवर्णके समान शरीरको सुन्दर सुन्दर सम् और आभूरणांछे सजातीं। प्रमुके भेते हुए जरात्राधजीके बहुत ही मूह्यवान् पृद्रयक्षको ये उन्हें पहनातीं तथा और भी विविध प्रकारते उन्हें प्रकल रखनेकी वेष्टा करतों। किन्दु विश्वपृत्रियाजोको प्रवत्नता तो पुरीके गम्भीरा मिद्दरके किसी कोनेमें थिरक रही है, यह नवद्रीपमें कैसे आ जाय। शरीर तो उसके एक ही है, हसीलिये इन बल्लाभूरणांचे विष्णुप्रियाजीको अणुमान भी प्रवत्नता न होती। ये अपनी इद्धा सासकी आजाको उल्लासन नहीं करना वाहती यो। मशुके प्रेवित प्रवादी प्रवस्त्रका अपनान न हो, इस भयसे वे उस मूल्यवान् सक्तको भी धारण कर नेतीं, और आभूरणोंको भी पहन लेतीं किन्दु उन्हें पहनकर वे बाहर नहीं जाती थीं।

प्रभुक पुराना खरण ईशान अभीतक यमुके परपर ही या। श्राचीभाता उछे पुत्रकी मॉति प्यार करतीं। वही प्रियाजी तथा माताजीकी छमी प्रकार-की छेवा करता या। ईशान यहुत हुद हो गया था, इसीलिय मधुने वंशीवदन नामक एक आग्रणको माताजी छेवाके निमित्त और भेज दिया था। ये दोनों ही तन-मनसे माता तथा प्रियाजीकी छमी छेवा करते थे। प्रियाजीके छाय ही रहती और उनप्यी हर प्रकारकी छेवा करती। दामोदर पण्डित भी नव्यापमें ही रहकर माताजी रेख-देख करते रहते और वीच-शीचमे पुरी जाकर माताजी तथा प्रियाजीका छमी छंवार मुना आते। विष्णुप्रियाजी उन दिनों घोर त्यापमय जीवन बिनाती थी। दामोदर पण्डितके द्वारा प्रश्न जब हनके घोर वैराग्य और कटिन तरका समाचार युनते तब थे मन-ही-मन अस्विधक प्रवल होते।

विष्णुविषाजीका एकमात्र अवलम्बन वे प्रमुकी पुनीत पार्टुकार्ये ही यों । अपने पूजायहर्मे वे एक उचायनपर उन पार्टुकार्योको पधराये हुए याँ और नित्यमित धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उनकी पूजा किया करती थाँ । वे निरन्तर---

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

---इसी महामन्त्रको जयती रहतीं। उन्होंने अपना आहार बहुत ही कम कर दिया था, किन्तु शचीमाताके आग्रहते वे कमी-कमी कुछ अधिक भोजन कर लेती थीं।

पुत्रधोक्ते जर्जरित हुई बृद्धा माताका हृदय फट गया या । पुत्रकी दिब्योन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उसके घायछ हृदयमें मानो किसीने विषसे बुक्ते हुए बाण नेध दिये हों। एक दिन माताने आधीर होकर भक्तींसे कहा-पिनमाईके विरहदुःखकी ज्वाला अब मेरे अन्तः-करणको तीवताके साथ जला रही है। अब मेरा यह पार्थिव शरीर टिक न **एकेगा, इएलिये द्वम मुझे भगवती भागीरयीके तटपर ले बलो ।' मक्तीने** जगन्माताकी आशाका पालन कियाः और वे स्वयं अपने कन्घोंपर पालकी रखकर माताको भङ्गाकिनारे ले गये । पीछेसे पालकीपर चढ़कर विष्णु-प्रियाजी भी वहाँ पहुँच गर्यो । पुत्रद्योक्ते तड़फड़ाती हुई माताने अपनी प्यारी पुत्रवधूको अपने पास बुलाया । उसके हामको अपने हामसे धीरे-धीरे पकड़कर माताने कष्टके साथ पुत्रवधूका माथा चूमा और उसे कुछ उपदेश करके इस नश्वर शरीरको त्याग दिया । शचीमाताके वैकुण्ठगमनसे सभी भक्तोंको अपार दुःख हुआ । साएकी किया कराकर प्रियाजी घर हों हो अब वे निवान्त अकेली रह गयी थीं। ईशान मातासे पहले ही परछोकवासी बन चुका था, उसे अपनी स्नेहमयी माताका यह हृदय-विदारक दृश्य अपनी आँखोंने नहीं देखना पढ़ा । घरमें वंशीवदन था। और दामोदर पष्टित भी गृहके कार्योकी रेख-देख करते थे। विष्णु-

माणनायके विरहमें तहफती रहती थीं । अभीतक माताके वियोगका दःख कम नहीं हुआ या कि नियानीको यह हृद्वयविद्वारक समानार मिटा कि श्रीगीर अपनी टीलाको संवरण करके अपने नित्यधामको चले गये । इस दूरसद समाचारको सुनकर तपस्तिनी विष्णुविषाती, कटे हुए केलेके मुशक समान भूमियर गिर पहीं । उन्होंने अञ्च-जलका एकदम परित्याम कर दिया। म्यामिनी-मक्त यंत्रीयदन ऐसी दशामें हैसे अन्नग्रहण करता । यह प्रियाजीका मन्त्रशिष्य भी था। इनलिये उसने भी अपने मुँहमें अञ्चल दाना नहीं दिया। मक्तीने भारत भाँति-भाँतिकी विनर्ता की किन्त प्रियाजीने अब-जल महण करना स्वीकार ही नहीं किया। जन म्बप्तमे आकर प्रत्यक्ष भीगौराब्रदेवने उनसे अभी कुछ दिन और शरीर धारण करनेकी आशा दी। तब उन्होंने योड़ा अन्न प्रदण किया ।

एक दिन प्रियाजी भीतर शयन कर रही थीं, वंशीवदन बाहर बरामदेमें सी रहा था । उसी ममय खप्रमें उन्होंने देखा--मानो प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्ग आकर कह रहे हैं--- 'जिस नीमके नीचे मैंने माताके स्ततका पान किया था। उसीके नीचे मेरी काष्टकी मूर्ति स्यापित करो। में उसीमे आकर रहेँगा ।' विष्णुप्रियादेवी उसी समय चौंककर उठ बैतीं, प्रातःकाल होनेको याः वंशीवदन भी जाग गया और उसने भी जमी क्षण ठीक यही स्वम देखा या । जब दोनोंने परस्पर एक दूसरेको स्वप्रकी बात सुनायी। तत्र तो बीघ्र ही दारमयी मर्तिकी स्थापनाका आयोजन होने लगा । वंशीवदनने उसी नीमकी एक सुन्दर लकड़ी काटकर बढईसे एक बहुत ही सुन्दर श्रीगीराङ्गकी मूर्ति बनवायी । पंद्रह दिनमें मुर्ति बनकर तैयार हो गयी। वंशीयदनने छोड़ेकी सहाकारे उसपर अपना ·नाम खोदा । जत्र चस्त्राभूषण पहनाकर श्रीगौराङ्गविग्रहको सिंहासनपर पधराया गया, तब सभीको उसमें प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्गकेदर्शन होने छगे। वंशी-

वदनने दूर-दूरि भक्तेंको बुलाकर खूब धूमधामसे उस मूर्विकी प्रतिग्रा की शीर एक बड़ा भारी मण्डारा किया। देवी विष्णुप्रियाजीने श्रीविमहकी नित्य-निभित्तिक पूजांक निमित्त अपने भाई तथा भाईके पुत्र यादव-नन्दनको मन्दिरमे नियुक्त किया। श्रीविष्णुप्रियाजी नित्यप्रति मन्दिरमें दर्शन करनेके निमित्त जापा करती थी और वंशीयदन भी उस मनीहर मृतिक दर्शनीले परम प्रवक्त होता था। यह मृति अवतक श्रीनव्यश्रीय विराजमान है और उनके गोखामी पुजारी उन्हीं श्रीयादवनन्दनावारी- के वंदाजोंमेंसे होते हैं। आतंकळ वे सभी धीमात् और धन-सम्प्रम हं, मक्कोंमें वे महाप्रमुक्त स्थाळकवंश गोखामी बोळे जाते हैं।

कुछ कालके अनन्तर वंशीवदन भी इस असार संसारको परित्याग करके परलोकशासीवन गये। अब प्रियाजीकी सभी वेषाका मार कृद्ध दामोदर पण्डितके ही जपर पड़ा। अपने प्रिय शिष्मके वियोगते प्रियाजीको अत्यिक क्लेख हुआ। और अब उन्होंने परते बाहर निकलना भी वंद कर दिया। पहले केंधेरें ने काञ्चनाके साथ गङ्खालान करनेके निमित्त धाटपर चली जाती थीं। अब धर्में ही कहा कर मेंगाकर लान करने लगीं। कोई भी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने वेसे तो पर-पुरुषके जीवनगरमें कभी बातें कीं, किन्तु अब उन्होंने मक्तोंको और दर्शन दें कर दिया। शामके समय पर्देकी आहमें सक्तोंको उनके चरणोंके दर्शन होते थे, उन अरुष रंगके कोमल चरण-क्रमालीके दर्शन होते थे, उन अरुष रंगके कोमल चरण-क्रमालीके दर्शन ही भक्त अपनेको कुतकुल्य समक्षते।

श्रीमद् अद्वैताचार्यजा अमीतक जीवित थे। इद्धावस्याके कारण उनका दारीर बहुत ही अधिक जर्जरित हो गया था। उन्होंने जब प्रिया जीके ऐसे कटोर तक्की बात सुनी। तब तो उन्होंने अपने प्रिय शिध्य ईशान नागरको प्रियाजीका समाचार केनेके निमित्त नबद्वीप भेजा। शान्ति- पुरसे नागर महाश्रप आये । यहाँ दामोदर पण्डित और श्रीवाध पण्डितमें मिलकर उन्होंने जगन्माता श्रीविष्णुप्रियाजीके दर्गनींकी इच्छा प्रकट की । दामोदर पण्डित इंद्यान नागरको पियाजीके अन्तःपुरम हे गये, और वे प्रियाजीके चरणकमलोंके दर्गनींसे कृतार्थ हुए । उन दिनों पियाजीका तर्णकमलोंके हो रहा था । वे गया पूजामन्दिरमें ही वैठी रहतीं । एक पात्रमें जावक भरकर सामने रख लेती और दूसरे पात्रको खाली ही रखतीं । प्राताकाल स्तान करके वे महामन्त्रका वार करने वैठतीं । एक वार—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णं कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—यह सोलट नामींचाला मन्य कह लिया और एक चावल उस खाला पात्रमें डाल दिया। इस प्रकार सीसरे पहरतक वे निरन्तर जर करती रहतीं। जनकी संख्वाके साथ डाले हुए उतने ही चावलोंको सीसरे पहर बनाती। उनमें न तो नमक डालतीं और न दाल बनाती। यस, उन्होंमेंने धोड़े ने चावल भोग लगाकर मसादल्यमे म्वय पा लेखी, और रोप पोड़े ने मक्तोंने चाँट देती। पाठक, अनुमान तो लगावें। वतील अक्षरपांल इस मन्त्रको जपनेसे कितने चावल तीसरे पहरतक होते होंगे, उन्हें ही बिना दाल-सागके पाना और प्रवादक लिये दोप भी छोड़ देना। अल्याहारकी बहाँ हद हो गयी। ईसान नागरने अपने चितन्यप्रकार नामक मन्यमें

विष्णुप्रिया माता श्राचीदेवीर अन्तर्पाने।

भक्त-द्वारे द्वारस्य कैला स्वेच्छाक्रमे॥
तार आज्ञा विमा ताने निपेध दशने।

अस्वनस्य कठीर यत करिला धारणे॥

310

प्रन्युपेते स्नान करि कृताद्विक इथ्या।

हरिमाम करि किछु तण्डुल लह्या॥

नाम प्रति एक तण्डुल सृत-पान्ने राखय ।

हेन मते तृतीय प्रहर नाम रूप॥

जपान्ते सेइ संख्यार सण्डुल मात्र लच्या ।

यत्ने पाक करे मुख यस्त्रेते बान्धिया ॥

अलवण अनुपकरण अस लखा।

महाप्रभुर भोग खगाय काकुति करिया ॥

विविध विलाप करि दिया आचमनी।

सुष्टिक-प्रसाद मात्र सुरूजेन आपिन ॥ अवदोपे प्रमादाप्त विख्यय भक्तेरे ।

पुछन कठोर अत के करिते पारे॥

अर्थात् धानीमाताकं अन्तर्थान हा जानेकं अनन्तर श्रीविष्णुग्नियादेवी मर्चीकं द्वारा अपने परंक किवाइ बंद करा लेती थीं। द्वार खुलवाने न खुल्यानेका अधिकार उन्होंने स्वयं ही अपने अधीन कर रक्ता
था। उनकी आशाके बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था।
उनहोंने अत्यन्त ही कटोर वत धारण कर रक्ता था। प्रातःकाल नित्यकमीने निश्च होकर ये हिस्ताम-जप करनेके निमित्त कुछ चायल अपने
सम्मुख रख लेती थीं और प्रति मन्त्रपर एक-एक चायल मिहीके पात्रमें
इालती जाती थीं। इब प्रकार ये तीक्षरे पहरतक जप करती थीं। किर
तीतरे पहर यनपूर्वकं सकते मुखको योधकर उन चायलोंका पाक करती
थीं। विना नमक और बिना दाल-धाकके उन चायलोंका पाक करती
थीं। विना नमक और विना दाल-धाकके उन चायलोंका पहानुश्वो
भोग लगाती थीं, भौति-भौतिक स्वार्थके स्वेद चार्यकों स्वारम्भक्षे

और उसमें एक मुदीमर चायल प्रशाद समझकर पा लेतीं। ज्ञेष यचा हुआ प्रशाद भक्तोंमें वितरित कर दिया जाता या। इस प्रकारका कठोर मत कीन कर सकेगा? सचयुच कोई भी इस जनको नहीं कर सकता। श्रीगीराङ्गकी अर्थाङ्गनी! सचयुच ग्रम्हारा यह जन तुम-केशी तमस्त्रीकी प्रणायनीके ही अनुरूप है। माता। वुम्हारे ही तमने तो गीर-भक्त तप और जनका कठोर नियम सीले हैं। हमारी माताएँ तुम्हें अपना आदर्श बना लें तो यह अशान्तिपूर्ण संतार स्वर्गने भी बदकर मसकर और आनन्दप्रद वन जाय।

श्रीईद्यान नागरने प्रियाजीका सभी वृत्तान्त अपने प्रमु अद्वैताः चार्यसे जाकर कहा । आचार्यने मुनकर कुछ अन्यमनस्कमायसे कहा--<अच्छा, वैसी श्रीकृष्णकी इच्छा ।

अवपूत तित्यानन्दजी भी जाहवी और वसुमती नामकी अपनी दोनों यहिणियोंको छोड़कर परछोक्ष्याली बन चुके थे। वसुमतीकी गोदम वीरचन्द्र नामक एक पुत्र था। जाहवीकी गोद खाडी थी। जाहवीदेयी पदी-हिल्ली और देश-कालको समझनेपाली थीं। पतिके पश्चात् वे ही भक्तें-को मन्त्रदीक्षा देती थीं। उनका आजतक कभी भीविष्णुपियाजीके शखात्कार नहीं हुआ था। अपने पति अवपूत नित्यानन्दके द्वारा वे विष्णुपियाजीके गुणींको सुनती रहती थीं। अब जब उन दोनोंने विष्णु-प्रियाजीके ऐसे कठोर तक्की बात सुनी तब तो श्रीविष्णुप्रियाजीके दर्शनों की उनकी इच्छा प्रवल हो उठी। वे दोनों शान्तिपुर्स शीकदैताचार्यके पर आर्थी और वहाँसे अदैताचार्यकी ग्रहिणी श्रीसीवादेवीके शप लेकर वर आर्थी और वहाँसे अदैताचार्यकी ग्रहिणी श्रीसीवादेवीके एर आकर उत्तरीं। इस वातको हम पहले ही बता चुके हैं कि वंशीवदन इस अधार संसरको सदाके लिये त्याग गये थे, उनके चैतन्यदाव और निताईदात ये दो पुत्र ये। बहे पुत्रके उन दिनों एक पुत्र हुआ था। जितका नाम घरवालींने रामचन्द्र रक्षा या। आगे चलकर ये ही रमाई पण्टितके नामरे प्रविद्य हुए। इनमें वंशीवदनका अंश माना जाता है।

विष्णुप्रियाजीने अवधूतकी धर्मविवयोंके आगमनका समाचार मुना । उन्होंने उन बेचारियोंको पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वे मना करती थीं कि अवधृत अब गृहस्थी बनकर रहते हैं। विवाजी बाहर तो तिकलती ही नहीं थों। किन्तु जब उन्होंने अवधृतकी यहिणियोंका और मीतादेवीका समाचार सुना। तथ तो अपने प्रिय शिष्य बंशीवदनके घर जानेमें कोई आपत्ति न समझी । वंशीवदन उनके पुत्रके समान था। वंशीवदनका पत्र चैतन्यदाम भी प्रियाजीके चरणोंमें अत्यधिक मक्ति रखता या, उसके परको इतार्थ करने और उसके पुत्र रामचन्द्रको देखने तथा सीतादेवी आदिसे मिलनेके निमित्त प्रियाजी चैतन्यदासके घर पद्मारी । चैतन्यदासका घर वियाजीके घरके अत्यन्त ही समीप था । प्रियाजीके पषारनेसे परिवारके सभी लोगोंके हर्पका ठिकाना नहीं रहा। नित्यानन्द्रजीकी गृहिणी जाह्रवीदेवीने उठकर विष्ण्याजीका स्वागत किया । दोनों ही महापुरुपोंकी अर्थाद्विनी सगी दो बहिनोंके समान परस्पर हृदय-से-हृदय मिलाकर मिलीं । तब जाह्रवीदेवी एकान्समें प्रियाजीको लेकर उनसे स्नेहकी बातें करने लगीं । जाह्नबीने स्नेहसे प्रियाजीके कोमल करको अपने हाथमें लेते हुए कहा-विहन ! तम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो ! इस शरीरको सुखानेसे क्या लाभ ! इसी शरीरते तो तुम हरिनाम 'ले सकती हो । बहिन ! प्रम्हारी पैसी दयनीय दशा देखकर मेरी छाती पटी जाती है। मेरे पति महाप्रभुकी आहारे अवधतवेप छोड़कर गृहस्थी वन गये । उन्हें इसनी कठोरता अमीए नहीं थी । मेरे पति मुझसे अन्तिम समयमे कह गुवे थे, शारीरको कप्ट देना ठीक नहीं है । बहुत कठोरता कामकी नहीं होती ।?

धीर-धीर ऑलों में ऑल् भरकर प्रियावीने कहा—"बहिन! तुम अपने पतिकी आजाका पाटन करो । मेरे पति हो भिष्ठक वनकर, भिजापर निर्वाद करके, क्रियोंक स्वरीते दूर रहकर घोर तपस्त्रीकी तरह जीवनमर रहे । उन्होंने अपने सरीरको कभी सुख नहीं पहुँचाया । में तो जिवना वन सकेगा, सरीरको सखाऊँगी।" इतना कहते कहते प्रियाबी कटन करने क्यों।

इसके अनन्तर उन्होंने आकर सीतादेबीके पैर छुए । सीतामाताने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा—्नहाम गौराङ्गकी यहिणी हो, जगन्माता हो। द्वम गौर पैर मत छुओ । ' विष्णुपियाजी अपीर होकर इदा सीता-माताको गोदमें छुटक गर्यो । सीतामाताने उनके सिरको गोदीमें रखते हुए कहा—्रहस कमक्षदनको देवकर ही में गौराङ्गके दुःखको भूठ जाती हूँ । विष्णुप्रियो ! द्वम हतनी कठोरता मत करो । मेरे इद पति दुग्हरे इस कठोर वतसे सदा स्वय-ते रहते हैं । ' विष्णुप्रियोजीके दोनों कमालके समान बड़े-बड़े नेत्रोंखे निरन्तर अन्न निकल रहे ये । सीतामाता उनहें अपने अञ्चलते पींख देती और उनी हाण वे पिर भर आते । सीतादेवीके चळ भीग गये, किन्दु विष्णुप्रियाजीके नेत्रोंका जल न स्का । रीते-रोते उन्होंने सबसे बिदा छी । जाहवीदेवीने पूछा—्विहन ! अव कम भेंट होगी !

, अपने ऑमुओं के जाहजीदेवीके वक्षःखळको भिगोती हुई निण्यु-प्रियाजीने कहा---'अब मिळना क्या?' जब दैवकी इच्छा होगी।' रतना कहते-कहते प्रियाजीने रोते-रोते जाहवीदेवी और वसुमतीदेवीका आर्ळिङ्गन किया, तीतामाताके पैर छुए और वे धरको चळी आर्यी।

अब विष्णुपियाजीका वियोग दिनींदिन अधिकाधिक बहुने लगा । अब वे दिन-रात रोती ही रहती थीं। काञ्चना उन्हे श्रीचैतन्यलीलार्षे सुना-सुनाकर सान्त्वना प्रदान करती रहती; किन्तु विष्णुपियाजीका हृदय अपने पतिके पास पतिलोकमें जानेके लिये तहफ रहा या । इसलिये रात-दिन उनके नेवॉसे अभुधारा ही प्रवाहित होती रहती ।

फारचुनां पूर्णिमा यो, नैतन्यदेवके जन्मका दिवस था। विण्यु-प्रियाजीकी अधीरता आज अन्य दिनोंकी अधेशा अस्यधिक यद् गयी यी । वे पगलीकी तरह हा प्राणनाय ! हा हृदयरमण ! हा जीवन-सर्वेख ! कहकर लंबी-लंबी साँसें छोड़ती याँ। काञ्चना उनकी ऐसी दशा देखकर चैतन्यचरित्र सुना-सुनाकर सान्यना देने लगी किन्तु आज वे शान्त होती ही नहीं याँ, योड़ी देरके पक्षात् उन्होंने कहा—प्काञ्चन ! नू यादवको तो सुला ला, आज मै उनकी मृतिक मीतरसे दर्शन करना चाहती हूँ।

काञ्चनाने उसी समय आशाका पालन किया । वह जैल्दिवि यादवाचार्य गोस्वामीको झुला लायो । आचार्यने माँन्दरंक कपाट लोले । लंबी-लंबी साँस लेसी हुई बज्रसे शरीर दककर निष्णुप्रियारेबीजीने मान्दरंम प्रवेश किया और योड़ी देर एकात्वमे रहनेकी इच्छारे कियाड़ बंद करा दिये । यादवाचार्यने किवाड़ गंद कर दिये । काञ्चना द्वारपर लाई रही । जब बहुत देर हो गयी तब काञ्चनाने व्यप्तताके साम आचार्यसे किवाड़ लोल्टेको कहा । आचार्यने डरते-डरते किवाड़ लोले । यस, अब वहाँ क्या था, श्रीविष्णुप्रियाजी तो अपने पतिके साम एकीमृत हो गर्मी । उसके पश्चात् फिर किसीको श्रीविष्णुप्रियाजीके इस मीतिक शरीरके दर्शन नहीं हुए । मन्दिरको शून्य देलकर काञ्चना चीत्कार गारकर बेहोश होकर कि करणाभरी ध्वनित्वे दिशा-विदेशाएँ भर गर्मी । मक्तोके करणाजन्दनसे आकाशमण्डल गुँकने लगा।

## श्रीश्रीनिवासाचार्यजी

गीरशक्तिथरं सीम्यं सुन्दरं सुमनोहरम्। गोपाळानुगतं विज्ञंश्रीनिवासं नमाम्यहम्॥क्ष

(प्र० ८० ४०) आचार्य श्रीनियासजीके पूजनीय पितृदेव धोचैतन्यदास वर्दवान जिलेके अन्तर्गत चाकन्दी नामक प्राप्तमें रहते थे। वे श्रीचैतन्यदेवके क्षतन्य भक्तोंमेंसे थे। असलमें उनका नाम तो या गङ्कावर भटाचार्य

किन्तु श्रीचैतन्यके प्रेमनाहुल्यके कारण छोग इन्हें क्वैतन्यदान कहने ल्यो ग्रे।

लगे थे ! महाप्रमु जब ग्रह त्यागकर कटवामे केदाव भारतीके स्थानपर मंत्यास-दीक्षां लेने आपे, तप वहाँ उनके दर्शनोंके लिये बहुतनी कादमी

के वो साधाय शोचीतयहंको प्रेमके दूसरे विश्वह समझे जाते हैं, वो चैनत्यदेकके ही समान सुन्दर, सीन्य और होगोंके मनको हठात ज्यमने और आकार्यम करतेकाळे के, उस आवार्यमंत्र शीगोपालमङ्गीके प्रिय दिख्य

आकापत करजवाळ य, उन आवायमवर अ श्रीश्रीनिवासाचार्यके चरणोंमें मैं प्रणास करता हैं।

आये हुए थे। उन आगत मतुष्योंमेंचे भट्टाचार्य गङ्काधरजी भी थे। उन्होंने यह हृदयिदारक हश्य अपनी ऑखींचे देखा या। यस, उसी शोकमें थे पागलींकी तरह हा चैतन्य! हा चैतन्य! कहकर फिरने रुगे, तभींचे ये चैतन्यदासके नामसे पुकारे जाने रुगे।

ईश्वरकी इच्छा यही ही प्रवल होती है, बृद्धावखामें चैतेन्यदावजीको सन्तानका मुख देखनेकी इच्छा हुई । विवाह तो इनका बहुतपहले ही
हो चुका था, इनकी धर्मपत्मी श्रीलस्मीपियाजी वही ही पतिपरायणा
सती-साध्यो मारी भीं । वे अपने पतिको संसारी विचयति विरक्त देखकर
विका नहीं होती थीं । पतिकी प्रवस्तामें ही वे अपनी प्रवस्ता समक्षतीं ।
इम खुदावखामें दम्मतीको पुत्र-दाँगकी लालवा हुई । दोनों ही पतिपत्नी पुरीमें महाप्रमुक्त दर्शनोंके लिये गये । महाप्रमुक्त आधीर्वाद दिया
कि खुरहारे जो पुत्र होगा, उसमें हमारी शक्तिका अंश रहेगा, वह हमारा
ही तृसरा विषक होगा । महाप्रमुक्त चरदान अन्यभा योदे ही हो
सक्ता था । इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मीप्रियाजीने चाकन्दीमें एक पुत्ररल प्रसव किया । माता-पिताने उसका नाम रक्ष्मा श्रीनवास । ये ही
श्रीनियास आंगे चलकर श्रीनिवासाचार्यके नामसे मक्तीमें अत्यिक्ष
प्रसिद्ध हुए ।

श्रीनियास बास्यकाल्से ही बुदिमान्, सुतील, सौम्य और मेवायी प्रतीत होते थे। सतरह-अठारह वर्षकी अल्पावस्त्रामे ही ये व्याकरण, काल्य तथा अल्द्वार-शाख़ीमें पारद्वत हो गये थे। इनकी ननसाल जाकिप्राममें थी, इनके नाना श्रीयल्यामाचार्य भी परम भक्त और सच्चे वैष्णय थे। इनकी माता तो वड़ी पतिपरायणा और चैतन्य-चरणोंमें श्रदा रखने-यार्थी थीं। बास्यकालरे ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनियासको चैतन्य-स्त्रीलाएँ कण्ठस्य करा दी थीं। बच्चेके हृदयमें बास्यकालकी जमी हुई छाप सदाके लिये अमिर-सी हो जाती है। श्रीनियासके हृदयमें भी पैतन्यकी मनमोहिनी मूर्ति समा गयी। ये चैतन्य-नरणोंके दर्शनींके लिये छटपटाने लगे।

एक दिन ये अपनी नमकार जाजिमामको जा रहे थे, रास्तेमें श्रीहटनिवाधी श्रीनरहरि सरकारने हमई। मेंट हो गयी। सरकार महायय महामयुके अनन्य भक्त में और गौर-मक्तोंमें ये सरकार ठाकुर' के नामसे प्रसिद्ध थे। पण्टित गोस्सामी ( गहाचर पण्टित ) के ये आयन्त ही इत्यापात्र थे। ये इतके क्रमर बहुत प्यार करते थे।

श्रीनियासक्षीने सरकार टाकुरकी एवाति तो सुन रक्की थी। किन्तु उनके दर्शनोंका सीमाग्य उन्हें आजतक कमी प्राप्त नहीं हुआ था। इधर टाकुर सरकारने भी वालक श्रीनियासक्षी अवाधारण प्रतिमा और प्रभुररायणताकी प्रशंता सुन रखी थी और वे उत होनहार सालकको देखानेके लिये द्यालांकित भी थे। सहस्र होनोंक्षी रास्त्रों भेंट हो गयी। श्रीनियासजीने श्रद्धा-मिक्कि सहित सरकार टाकुरको चरणों में प्रणाम किया और सरकार टाकुरने इन्हें प्रमालिहन प्रदान करके प्रभु-मेम-प्राप्तिका आशीर्वाट दिखा। उन महापुरुषका आशीर्वाट पाकर श्रीनियास स्थानी नतसाल होकर लीट आये और अपने रिताले महामुक्की लीटाओंको बहे ही चावते सुनने ल्यो। उन्होंने एक-एक करके प्रभुके समी अनतस्त्र भक्तीके संक्षित चरित्र जान लिये।

कालकी गति विचित्र होती है, चैतन्यदासजीको व्यर आने लगा और उसी व्यरमें वे इस अवार संसारको त्यागकर वैकुण्टवाणी वन गये। अंगिनवास अब पितृहीन हो गये। लश्मीप्रिया पविके शोकमें दिन-रात रोने टगी। श्रीनियासओं काना श्रीवरुरामाचाएँक कोई सन्तान नहीं थी, ये ही उनकी सम्पूर्ण सम्पत्तिक एकमाम उत्तराधिकारी थे, अतः ये अपनी माताको लेकर जाजिमाममें जाकर रहने लगे। इनकी बार-वार इच्छा होतीयों कि मय कुछ छोड्-छाड्कर श्रीचेतन्य-चरणींकी ही धरण लें, किन्तु स्तेहमर्था माताके सन्यन्तेष कररण ये ऐसा कर नहीं सकते थे, किन्तु एक बार पुरी चल्कर उनके दर्शनोंछे तो इन्नेत्रोंको कृतार्थं कर लें यह उनकी मवल बासना थी। जाजिमामकी मच-मण्डलीमें इनका अत्यधिक आदर था। इस अल्याक्यममें हो इनकी ख्याति तूर-दूरक फैल गयी थी। अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुरण मकट की। सरकार ठाकुरने प्रकाता प्रकट करते हुए कहा-वृत्तम पुरी जाकर श्रीचेतन्य-चरणोंके दर्शन अवस्थ करो। मैं वुप्हारे साथ एक आदमी किये देता हूँ।' यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया और ये उनके साथ पुरीकी और चल पहें।

श्रीचैतन्यदेयके प्रेममें विमोर हुए ये अनेक यातें धोनते जाते ये कि 
श्रीचैतन्य-चरणोंमे जाकर याँ प्रणत हूँगा, याँ उनके प्रति अपना मक्टि-माव
प्रकट करूँगा। एक दिन स्वयं उन्हें अपने हार्गोंगे वनाकर मिश्रा
कराऊँगा। श्रीचैतन्य-चरणोंके दर्शनोंकी उत्कट उत्कण्डाके कारण ही उनके
मनमें ऐसे भाव उठ रहे ये कि रास्तेमें उन्होंने एक बहा ही हृदयबिदारक समाचार सुना। श्रीजनके दर्शनोंकी छाळशांगे हम पुरी जा रहे हैं,
ये तो अपनी छीळाकों संवरण कर जुके। चैतन्यदेव हम नश्वर दर्शरको
छोड़कर अपने नित्य-धामको चले गये। श्रद्ध समाचारको सुनते ही हनका
हृदय फट गया, व मुस्कित होकर पृथ्वीयर गिर ए दे ।यदी देरके परचात्
इन्हें होश आया, तय द्वांखित मनथे श्रीचैतन्यको छोडास्यलीके दरीनोंके
ही निमित्त वे रोते-रीते आगे बहे।

पुरीमें जाकर उन्होंने देखा वह भरी-पूरी नगरी गौराङ्गके बिना श्रीहीन तथा विधवा स्त्रीकी भाँति निरानन्दर्एण बनी हुई है। सभी गौर-भक्त गौर-विरहमें तस मछलीकी मॉति तहप रहे हैं। गौरने स्वप्नम ही इन्हें गदाधर पण्डितके पास जानेका आदेश दे दिया था। पण्डित गोस्वामीकी रूपाति ये पहलेने ही सुनते रहते थे। पुरीमे ये गदाधर गोस्यामीका पता पूछते पूछते उनके आश्रममें पहेँचे । वहाँ उन्होंने विरह-वेदनामें वेचैन बैठे हुए पण्डित गोस्वामीको देखाः। पण्डित गोस्वामी चैतन्य-विरहमें विश्वित-से हो गये थे। उनके दोनों नेत्रोंसे सतत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। श्रीनिवासजी 'हा चैतन्य !' कहते-कहते उनके चरणोंमें गिर पड़े । ऑसओंके भरे रहनेके कारण पण्डित गोस्वामी श्रीनिवासजीको देख नहीं सके। उन्होंने अत्यन्त ही कहणस्वरमें कहा-भैया ! तुम कौन हो ! इस सुमधुर नामको सुनाकर तुमने मेरे शिथिछ अड्रोंमें पुनः शक्तिका सञ्चारना कर दिया है। आज मेरे हृदयमें ग्रन्हारे इन ममधर वाक्योंसे बडी शान्तिनी मतीत हो रही है। तुम श्रीनिवास तो नहीं हो ।' दोनों हाथोंकी अञ्चित्र बाँधे हुए श्रीनिवासजीने कहा--पायो । इस अधम भाग्यहीनका ही नाम श्रीनिवास है। स्वामिन ! इस टीन-टीन कंगालका नाम आपको याद है। प्रभो ! मैं बड़ा हतभागी हॅं कि इस जीवनमें शीचैतन्य-चरणोंके साक्षात् दर्शन न कर सका। महाप्रभ यदि स्वप्नमें मुझे आदेश न देते तो में उसी क्षण अपने पाणोंको विसर्जन करनेका संकल्प कर चुका था । चैतन्यचरणोंके दर्शन विना इस जीवनसे क्या टाम !'

प्रांण्डल ग्रोस्वामीने उठकर भीनियासजीका आहित्रन किया और उनके कोमल अंगपर अपना चीतल ग्रेममय करकमल घीरे-घीर फिराने लगे । उनके ग्रेम-स्वर्मीत भीनियासजीका सम्पूर्ण चरीर पुलकित हो उड़ा । तब अधीरताके साथ पण्डित गोखामीने करणकण्डिये कहा— ध्रीनियाए ! अत्र में भी अधिक दिनीतक जीवित नहीं रह एकता । गौरके विरहमें मेरे प्राण सड़प रहे हैं । में तो उसी दिन समुद्रमें कूदकर इन प्राणींका अन्त कर देता, किन्तु प्रमुकी आशा थी कि में दुन्हें श्रीमद्रामक्त पढ़ाऊँ । मेरी खिति अब पढ़ानेयोग्य तो रही नहीं, किन्तु महामुकी आशा शिरोधार्य है । प्रमु ग्रुम्हें बृन्दावनमें आकर दप-वनातनके प्रत्योंका अध्ययन करानेके किये आदेश दे गये हैं । ये सुग्हारे द्वारा गौड़देशमें मिसको प्रचार कराना चाहते. हैं । सुम अब आ गये, लाओ में प्रमुकी आशाका पालन करूँ। इससे पहले सुम पुरांके सभी प्रसिद्ध-मिसद्ध गौर-मक्तिक दर्शन कर आओ। ।'

पण्डित गोखामीने अपना एक आदमी भीनिवाधजीके साथ कर दिया । उसके साथ वे भीजगजाधजीके दर्धन करते हुए सार्वमीम महाचारं, राय रामानन्द आदि भक्तीक दर्धनों के लिये गये और उन सबजी चरण-वन्दना करके इन्होंने अपना परिचय दिया । समीने इनके जमर पुजकी मोति स्त्रेह प्रकट किया । इन सबसे विदा होकर फिर मे मक इरिदाधजीकी समीपिक दर्शनों के लिये गये । वहाँ हरिदाधजीकी नामिन्छ। जोरे उनकी सिहणुताका सरण करके ये मूर्ण्डित हो गये जीर वण्डों वहाँकी पूर्विम लीटते लोटते अश्विमोचन करते दे । भीचेतन्यत्री समी श्रीलासाल्योंके दर्शन करके ये पुन: पण्डित मोसिन समीप छीट आये । तब गदापरजीने इन्होंने श्रीमदरायत्रक पाठकी जिल्लाल की । गदापर गोलामीके नेनेले जल तिरन्तर यह रहाँ ने श्रीसदरायत्रक पाठकी जिल्लाल की । गदापर गोलामीके नेनेले जल तिरन्तर यह रहाँ ना । स्वात-पीति, पढते-लिल्लो हर समय उनका अश्रयवाह जारी

ही रहता । वे बद्दे कप्टले पोथीको श्रीनिवासजीको देकर पढाने 'छते। "

श्रीनिवासजीने देखा । पोथीका एक भी अश्वर ठीक-ठीक नहीं पढ़ा जाता । सभी पृष्ठ पण्डित गोखामीके नेत्रोंके जलसे भीगे हुए हैं । निरन्तरके अश्र-प्रवाहसे पोथीके सभी अक्षर मिटकर पृष्ठ काले रंगके बन गये हैं । श्रीनिवासजीने उसे पढ़नेमें अपनी असमर्थता प्रकट की । तब गदाचर गोस्वामीने कहा—म्श्रीनिवान ! अब मेरे जीनेकी तुम विशेष आद्या मत रक्लो । संसार मुझे सूना-मूना दोलता है। हाय ! जहाँ गौर नहीं, वहाँ में कैसे रह सकूँगा । मेरे प्राण गौर-दर्शनोंके लिये व्यव्ययित हो रहे हैं। यदि तुम पढ़ना ही चाहते हो तो आज ही तुम गौड़ चले जाओ । नरहरि सरकारके पात मेरे हाथकी लिखी हुई एक नयी पोथी है, उसे ले आओ । बहुत सम्भव है, मैं तुम्हे पढ़ा सकूँ। श्रीनिवासजी समझ गये कि पण्डित गोखामीका शरीर अव अधिक दिनतक नहीं टिक सकता । वे उसी समय सरकार ठाकुरके समीपसे पोथी लानेके लिये चल पड़े। श्रीहट्टमें आकर उन्होंने सभी वृत्तान्त सरकार ठाकरसे कहा और वे जर्स्टीसे पोथी लेकर पुरीके लिये चल दिये ।

अभी ये पुरीके आपे ही मार्गमें पहुँचे ये कि उन्हें यह हृदयको हिला देनेवाला दूषरा समाचार मिला कि पण्डित गोलामीने गौर विरह्मी अपने दारीरको जला दिया, ये इल संलारको छोड़कर गौरके समीप पहुँच गये। दुनियत श्रीनियासके कलेजेमें किहाँ बर्णियोंके लगनेले जितना चाव होता है, उससे भी यहा पाव हो गया। ये रोन्पेंकि लगनेले जितना चाव होता है, उससे भी यहा पाव हो गया। ये रोन्पेंकर स्थित लोटने लगे। 'हाय! उन महापुरुपये में श्रीमद्रामयत भी न पद सका। अब पुरी जाना ब्ययं है। यह सोचकर ये किर गोइकी हो ओर लोट पहें। यहाँ वानीहाटीले कुछ दूरपर उन्होंने एक सीलग हुदस्विदारक समाचार सुना। एक मनुष्यने कहा—'महामयुके

तिरोमानके अनन्तर श्रीपाद नित्यानन्दत्रीकी दशा विचित्र ही हो गयी थी। उन्होंने संकीर्तनमें जाना एकदम यद कर दिया था। वे खड़दर्षके अपने मकानमें ही पड़े पड़े 'दा गौर! हा गौर!' कदकर सदा बदन किया करते थे। कमी-कभी कीर्तनके छिये उठते तो खणमरमें ही मूर्डित होकर गिर पड़ते और हण्टोंमें जाकर होग्रमें आते। सभी मक उनकी मनोव्याको समप्तते थे, इसिट्ये कोई उनसे संजीतें चलनेका आग्रद नहीं करता मा। एक दिन वे दयामसुन्दरके मन्दिर्म मर्जीके साथ संजीतें कर दे थे, संजीतेंन करते करते हो वे अचेत होकर पूमियर गिर पड़े । यह उनकी अचेतनता अन्तिन ही गी। मर्जीने माति-मोतिके यज्ञ किये किन्द्र किये वे सचेत नहीं हुए। ये गीरपानमें जाकर अपने माई निमाईके साथ मिल गये।'

श्रीनिवासजीके ऊपर माना यत्र गिर पड़ा हो, वे खिन्न-चित्तछे क्रन्दन करते-करते सरकार ठाकुरके समीप पहुँचे और रो-रोकर सभी समाचार सुनाने लगे । मिक्तभवनके इन प्रधान साम्मोंके टूट जानेसे भक्तोंको अपार दुःख हुआ। सरकार ठाकुर बच्चोंकी तरह ढाई मारकर रदन करने लगे। श्रीनिवासजीके दोनों नेत्र स्दन करते करते फूछ गये थे । व कण्ड र्वेंघ जानेके कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे । सरकार ठाकुरने इन्हें कई दिनोंतक अपने ही यहाँ रक्ला । इसके अनन्तर वे घर नहीं गये । अब उनकी इच्छा श्रीचैतन्यकी कीड़ा-मूमिके दर्शनीकी हुई । वे उनी समय सरकार ठाऊरछे विदा होकर नवहीपमें आये। उन दिनी विष्णुप्रियादेवीजी घीर तपस्पामय जीवन विता रही थीं। वे किसीसे मी बातें नहीं करती थीं। किन्तु उन्हें स्वप्नमें श्रीगीराङ्गका आदेश हुआ कि भीनिवास हमारा ही अंध है। इसले मिलनेमें कोई क्षति नहीं । इसके अपर हुम कुमा करो ।' तब उन्होंने श्रीनिवासनीको स्वयं बुलाया। वे इस छोटे बाउकके पेसे त्याग, वैराग्य, प्रेम और स्पनावण्यकी देखकर यही ही प्रथम हुई । प्रियाजीने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित कीं। इनके वार्ले की, इनके मस्तकपर अपना पैर रक्खा और अपने परके बाहरी दालानमें इन्हें कई दिनोतक रक्खा।

जगम्माता विष्णुमियांअधि विदा होकर ये शान्तपुरमें अद्भैताचार्य-की जनमभूमिको देखने गये । वहाँसे ये नित्यानन्दजीके घर खड़दहमें पहुँचे । वहाँ अपभूतकी पत्नी श्रीमती जाह्मवीदेवीने इनपर अगार प्रेम प्रदर्शित किया और कई दिनीतक अपने घरमें ही इन्हें रक्ता । उन दोनों माताओं की चरण-वन्द्रना करके ये खानाकुल कुष्णानगरके गोस्तामी अमिरामदाताओं करोनोंको गये । उन्होंने ही इन्हें हुन्दावनमें जाकर भक्ति-प्रस्पीक अध्ययन करनेकी अनुमति दो । उनकी आशा शिरोधार्य करके ये अपनी मातासे आशा लेकर काशी-प्रयाग होते हुए हुन्दावन पहुँचे । वहाँ जीव गांस्तामीने इनका बड़ा तकार किया । उन्होंने ही गोंपाल-भट्टते इन्हें मन्त्र-दीक्षा हिलायी । ये हुन्दावनमें ही रहकर क्षीरूप और सनातन आदि गोस्तामियोंके बनाये हुए भक्ति-शाक्षोंका अध्ययन करने लये । वहाँ इनकी नरास्तादासती तथा प्रयानान्दनीके साथ भेंट हुई और उन्होंके साथ ये गोस्तामियोंके प्रस्थीका अध्ययन करने लये ।

श्रीजीय गोस्तामीजीने जब समक्ष लिया कि ये तीनों ही योग्य वन गये हैं, तीनों ही तेजस्ती, मेघाबी और प्रभावशाली हैं, तब राहें गौड़देशमें भक्तित्वका प्रचार करनेके निमिक्त मेजा । नरोत्तमदाधनीको 'ठाकुर' की उपाधि दी और श्रीनिवासजीको आचार्यको । मिक्त-मर्ग्यों-के बिना मिक्त-मार्गका ययायिथि प्रचार हो नहीं सकता । अतः श्रीय गोस्तामीने बहुतन्छे प्रन्योंको गोमजामेके कपहोंमें कुँपवान्येंपयाकर तथा कई सुरक्षित संद्कीमें बंद कराकर एक बैळगाड़ीमें टादकर इनके साथ मेजा । रक्षाके टिंग्डे साथमें इस अलबारी सिवाही मी कर दिये । तीनों हीं तेजस्वी युवक अपने आचार्यों तथा भक्तोंके चरणोंमें प्रणाम करके काशी-प्रयाग होते हुए गौड़देशकी ओर जाने खगे ।

रास्तेमं बाँकडा जिलेके अन्तर्गत वनविष्णुपुर नामकी एक छोटी-सी राजधानी पड़ती है। वहाँ पहुँचकर डाकुओंने इनकी सभी संद्कें छीन लीं और समीको मार भगाया । इस बातसे सभीको अपार कष्ट हुआ । अतलमें उस राज्यके शासक राजा बीरहम्मीर ही डाकुओंको उत्साहित कर दिया करते थे और उस गाड़ीको भी धन समझकर उन्होंने ही क्षुंटवा लिया या । पुस्तकोंके खट जानेचे दुःखी होकर श्रीनिवासजीने श्योमानन्दजीसे और नरोत्तम ठाकुरसे कहा-प्रापलोग अपने-अपने स्थानोंको जाइये और आञ्चार्यचरणोंकी आज्ञाको शिरोधार्य करके भक्तिमार्गका प्रचार कीजिये । मैं या तो पुस्तर्कोंको प्राप्त बरके टीट्रेंगा या यहीं कहीं प्राण गैंवा दूँगा।' बहुत कहने-सुननेपर वे दोनों आगेके लिये चले गये । श्रीनिवासजी वनविष्णुपुरमें पूम-पूमकर पुस्तकोंकी खोज करने लगे। दैवसंयोगसे -उनका राजसमार्मे प्रवेश हो गया। राजा वीरहम्मीर श्रीमद्भागवतके बड़े प्रेमी थे। उनकी समामें रोज कथा होती थी। एक दिन कथावाचक राज-पण्डितको अशुद्ध अर्थ करते देखकर इन्होंने उसे टोकाः तब राजाने कुतु-हलके साथ इनके मैले-कुचैले वस्त्रोंको देखकर इन्हींने अर्थ करनेको कहा । बस, फिर क्या था, वे धाराप्रवाहरू पते एक ही श्लोकके नाना भाँतिसे युक्ति और शास्त्रमगणद्वारा विलक्षण-विलक्षण अर्थ करने लगे । इनके ऐसे प्रकाण्ड पाण्डिस्वको देखकर सभी श्रोता मन्त्रमुग्ध-से बन गर्ये । राजाने इनके चरणोंमें प्रणाम किया । पृछनेपर इन्होंने अपना सभी वृत्तान्त सुनाया । तब डबडबाई आँखींसे राजा इन्हें भीतर से गया और इनके पैरोंमें पड़कर कहने लगा-- भापका वह पुसकोंको स्टनेवारा डाकृ में ही हूँ। ये आपकी पुस्तकें ज्यों-की-त्यों ही स्वती हैं।' श्रीजीव 232

गोस्वामीकी दी हुई सभी वस्तुओंको सुरक्षित पाकर ये प्रेममे गद्गद होकर अश्रविमोचन करने लगे, इन्होंने श्रदा-भक्तिक साथ उन पुलकों-को प्रणाम किया और अपने परिश्रमको सफल हुआ समझकर अत्यन्त ही

प्रक्षत्र हो गये। उसी दिनसे राजाने वह कुल्पित कर्म एकदम त्याग दिया और वह इनका मन्त्रशिष्य बन गया।

वनविष्णुपुरके राजाका उदार करके फिर ये जाजिधाममें अपनी माताके दर्शनोंके लिये आये । बहुत दिनोंके पश्चात् अपने प्यारे पुंचको पाकर स्नेहमयी माताकी प्रवन्नताका ठिकाना नहीं रहा, वह प्रेममें गदगई कण्डले बदन करने लगी । आचार्य श्रीनिवास अब वहीं रहकर महिल मार्गका प्रचार करने लगे। उनकी वाणीमे आकर्षण था, चेहरेपर तेज था। सभी वैष्णव इनका अत्यधिक आदर करते थे। वैष्णवसमाजके ये सम्माननीय आग्धी समझे जाते थे । उन्चास वर्षकी अवस्थामे इन्होंने अपना पहला विवाह किया और कुछ दिनों बाद दूसरा विवाह भी कर लिया। इस प्रकार दो विवाह करनेपर भी ये विरक्तोंकी ही भाँति जीवन बिताने लगे । बीचमं ये एक बार पुनः अपने गुरुदेयके दर्शनोंके निमित्त बृन्दायन पथारे थे. तवतक इनके गर श्रीगोपाल भटका वैकुण्डवास हो सका या । कुछ दिन

बन्दावन रहकर ये पुनः गौड्देशमें आकर प्रचारकार्य करने लगे ।

## ठाकुर नरोत्तमदासजी

होकनायप्रियं धोरं छोकातीतं च प्रेमरम्। 📝

. (प्र० द० ८०) पद्मानदीके किनोरेपर खेतरी नामकी एक छोटी-की राजधानी है।

छोडकर विरक्त बनकर छोगोंको प्रेमदान देते रहे ।

उसी राज्यके स्वामी श्रीकृष्णानन्दरत्त मज्यूसदारके यहाँ नारायणीदेवीके । गर्ममे टाकुर नरोत्तमदासजीका जन्म हुआ। वे वाल्यकालते ही चिरक्त थे। सरमें अञ्चल पेश्वर्य था, सभी प्रकारके मंतारी सुख थे, किन्तु इन्हें

थे। बरमें अञ्चल ऐक्समें पा, सभी प्रकारके संसारी सुल थे, किन्तु इन्हें
 श्रीलेकनाव गेस्वामीके घरन विच शिष्य, महावैर्यवान और लेक्सीत बर्म करनेवाले जन श्रीनरीचमंत्रासवीक चरणीमें में मंगान करता है, जो राजपादकी

क्रिंछ भी अच्छा नहीं छगता या । ये वैष्णवींके द्वारा श्रीगौराङ्गकी टीलाओंको अवण किया करते थे। श्रीरूप तथा छनातन और र्शा-रखनाथदास्त्रीके त्याग और वैराग्यक्षी कथाएँ सुन-सुनकर इनका मन राज्य, परिवार तथा धन-सम्पत्तिसे एकदम किर गया । ये दिन-रात श्रीगौराञ्चकी मनोहर मूर्तिका ही ध्यान करते रहे। सोते-जागते, उठते-बैठते इन्हें चैतन्यलीलाएँ ही सारण होने लगीं । घरमें इनका चित्त एकदम नहीं लगता या । इसलिये ये घरको छोडकर कहीं भाग जानेकी बात सोच रदे थे । गौराङ्ग महाप्रभु तथा उनके बहुतन्ते प्रिय पार्पद इस संसारको स्यागकर वैकुण्ठवासी बन चुके थे । बालक नरोत्तमदास कुछ निश्चित न कर सके कि किसके पास जाऊँ। पण्डित गोखामी। स्वरूपदामोदरः नित्यानन्दजी, अद्वैताचार्य तथा सनातन आदि बहतन्से प्रमुपार्यद इस संसारको छोड़ गये थे। अब किसकी शरणमें जानेंसे गौरप्रेमकी उपलब्धि हो सकेती-इसी चिन्तामें ये सदा निमग्न रहते। एक दिन स्वप्नमे इन्हें भीगौराङ्गने दर्शन दिये और आदेश दिया कि 'तुम बुन्दायनमें बाकर लोकताक गोम्बामीके शिष्य यन जाओ ।' बसः फिर क्या थाः ये एक दिन धरसे छिपकर बुन्दायनके लिये भाग गये और वहाँ श्रीजीव गोस्तामीके शरणापन हुए । इन्होंने अपने खमका वृत्तान्त जीव गोस्तामी-को सनाजा। इसे सुनकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई और कुछ खेद भी। प्रसन्नता तो इनके राजपाट, धन-धान्य तथा कुदुम्ब-परिवारके परित्याग और वैराग्यके कारण हुई । खेद इस वातका हुआ कि लोकनाथ गोस्वामी किसीको शिष्य बनाते ही नहीं । शिष्य न बनानेका उनका कठोर नियम है ।

श्रीलोकनाथ गोखामी और भूगमं गोखामी दोनों ही महामभुके संत्यास छेनेते पूर्व ही उनकी आजारे चृन्दावनमें आकर चीरपाटवर एक कुज्जकुटीर चनाकर साधन-मनन करते थे। लोकनाय गोखामीका वैराय बड़ा ही अलैकिक था। वे कभी किसीसे व्यर्थकी बाते नहीं करते । प्रायः वे सदा मौनी-से ही बने रहते । शान्त एकान्त स्थानमें वे चुपचाप भजन करते रहते, स्वतः ही कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया, उसे पा लिया, नहीं तो भूले ही पड़े रहते । शिष्य न बनानेका इन्होंने कठोर नियम कर रक्ष्या था, इसिल्ये आजतक इन्होंने किसीको भी मन्त्रदीक्षा नहीं दी थी। श्रीजीव गोस्वामी इन्हें लोकनाय गोस्वामीके आश्रममें हे गये और वहाँ जाकर इनका उनसे परिचय कराया। राजा कृष्णानन्ददत्तके सुकूमार राजकुमार नरोत्तमदासके ऐसे वैराग्यको देखकर गोस्वामी लोकनायजी अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए । जब इन्होंने अपनी दीक्षा-की बात कही तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 'हमें तो गौरने आशा नहीं दी । इमारा तो शिष्य न करनेका नियम है। तम किसी और गुष्की शरणमें जाओ ।' इस उत्तरधे राजकुमार नरीत्तमदासजी हताश या निराश नहीं हुए, उन्होंने मन-ही-मन कहा--- 'मुझमें शिष्य बननेकी सची अदा होगी तो आपको ही दीक्षा देनी होगी।' यह सेचिकर ये छिपकर वहीं रहने लगे।

श्रीलेकनाय गोखामी प्रातःकाल उठकर यमुनाशीमें स्नान करने जाते और दिनमर अपनी कुझ हुटीरमें बैठे-बैठे हिरामम-जर किया करते । नरीचमदाल छिणकर उनकी थेवा करने लगे । वे जहाँ श्रीच जाते, उन शौचको उठाकर दूर मेंक आते । जिस कॅकरीले, पयरीले और कण्टकाकीर्य रास्तेले ये मुनामान करने जाते उस रास्तेक खूब सक् करते । उसमेंक कॉटेटार बुशोंको काटकर दूसरी ओर फॅक देते, सर्द करते । उसमेंक कॉटेटार बुशोंको काटकर दूसरी ओर फॅक देते, सर्द सुन्दर वालुका विद्या देते । कुझको बॉप देते । उनके हाथ धोनेको नरम-सी मुक्तर मिटी लकर रख देते । दोषहरको उनके लिये पिशा लकर सुनके-से रख जाते । सारांश यह कि जितनी वे कर सकते ये और जो भी उनके मुखका उपाय सुसता उसे ही सदा करते रहते । इस प्रकार

उन्हें गुप्त रीतिमे केवा करते हुए बारह-तेरह महीने बीत गये। जब सब त्रातें गोस्वामीजीको विदित हो गयीं तो उनका हृदय भर आया। अब वे अपनी प्रतिशको एकदम भूल गये, उन्होंने राजकुमार नरोत्तमको हृदयसे लगा लिया और उन्हें मन्त्र-दीक्षा दैनेके लिये उदात हो गये। बात-की-बातमें यह समाचार सम्पूर्ण बैंप्णवसमाजमें फैल गया । सभी आकर नरोचमदासर्जीके भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । दीक्षातिथि श्रावणकी पूर्णिमा निश्चित हुई, उन्न दिन सैकड़ों विरक्त भक्त श्रीलोकनाय गोस्वामीके आश्रमपर एकत्रित हो गये । जीव गोस्वामीने माला पहनाकर नरोत्तमदासमीको गुरुके चरणोंमें भेजा । गुरुने पहुछे उनसे कहा-·जीवनभर अविवाहित रहना होगा ! सांसारिक सर्खोंको एकदम तिलाख़िल देनी होगी ! मांस-महली जीवनमें कभी न खानी होगी। नतमस्तक होकर नरोत्तमदासजीने सभी बातें स्वीकार की । तब गोस्वामीजीने इन्हें विधिवत् दीक्षा दी। नरोत्तम ठाकुरका अव पुनर्जन्म हो गया । उन्होंने श्रद्धा-भक्तिके सहित सभी उपस्थित वैष्णवींकी चरण-वस्दना की । गुरुदेवकी पदधूलि मसकपर चढ़ायी और वे उन्होंकी आशा-से श्रीजीव गोरवामीके समीप रहकर मक्तिशास्त्रकी शिक्षा प्राप्त करते रहे ।

कालान्तरमें श्रीजीय गोरवामीने इन्हें और स्थामानन्द तथा श्रीनिवालानार्यको भक्तिमार्गका प्रचार करनेके निमित्त गौड़रेशको भेजा । श्रीस्थामानन्द्रजीने तो अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रवल पाण्डित्व तथा अलीकिक प्रभावके कारण सम्पूर्ण उड्डीवारेशको भक्ति-स्सामृतमें प्रावित बना दिया । श्रीनिवासाचार्यने वैध्यवस्थानमें नियोग जागृति पैदा की और नरोत्तम ठाकुरने शिथिल होते हुए वैष्यवस्थानेको पित्रते प्रभावान्तित बना दिया । बहेपण्डित श्रीर भट्टाचार्य अपने बाह्यण्यनेको पित्रते प्रभावान्तित बना दिया । बहेपण्डित और भट्टाचार्य अपने बाह्यण्यनेको स्थानानको छोड़कर कायस्यकुलोद्भृत श्रीनरोत्तम ठाङ्करके सन्त्रशिष्य

चन गये । इनका प्रभाव सभी श्रेणींक होगींपर पहता या । इनके पिता भी इन्हें पूज्य दृष्टिसे देखते थे । उन्होंने इन्होंक आदेशातुसार श्रीगोराङ्ग मद्दामञुका एक वड़ा भारी मन्दिर वनवाया और उसमें श्रीगोराङ्ग और विष्णुप्रियाजीकी चुगल मृतियाँकी स्थापना की गयी । इन्हें उपरक्ष्यमें एक वड़ा भारी महामहोस्व किया और बहुत दिनीतक निरन्तर कीर्त-सत्यक्ष होता रहा ।

नरोत्तम ठाहुरका प्रभाव उन दिनों बहुत ही अधिक था, बड़े-बड़े राजे-महाराजे इनके मन्त्र-शिष्य थे। बड़े पण्डित इन्हें निःसङ्कोल भावने साष्टाङ्ग प्रणाम करते। ये वँगला भाषाके सुकवि भी थे। इन्होंने गौरप्रेममें उन्मत्त होकर हजारों पर्दोकी रचना की है। इनकी पदाविल्योंका वैष्णवसमाजमें बड़ा आदर है। इन्होंने परमासु प्राप्त की थी। अन्तसमय थे गङ्कालीके किनारे गम्मीला नामक प्राप्तमे अपने एक शिष्य गङ्कानाराक्षण पण्डितके यहाँ चले गये।

कार्तिककी कृष्णा पद्ममीका दिन या। मातःकाल ठाकुर महादाय अपने मिय शिष्य महानारायण पण्डित तथा रामकृष्णके साथ महान्मकालके निमित्त गये। ये कमरतक जलमें चले गये और अपने शिष्पोंते कहा— प्रमार धरीरको तो योद्रा मलो। योद्यायका मिर्मा द्यारिको लाला पालन किया। वे खति-ही-देखते ठाकुर महाध्यका निर्मात धरीर महामाताके सुधीतल जलमे गिरकर अटलेलियाँ करने लगा। नरीसम ठाकुर इस काला संसारको त्यायकर अपने सत्य और निर्मा लोको चल में ये वे वेणां के स्वापको स्थायको निमारा मूँचने लगा। महामाताका इदय मी, अपने लाइले पुत्रके घोषको जमड़ने लगा और वह भी अपनी न्यांदाको लोइकर यहने लगा।

# महाप्रभुके चृन्दावनस्थ छः गोस्वामिगण

रुद्रोऽद्रिं जरुधि इरिदिंबियदो दूरं बिहावाश्चिताः भोधीन्द्राः प्रबल्ता अपि प्रयमतः पातालमूळे स्थिताः । लोना प्रयावे सरोजनिलया मन्येऽधितायोद्भिया टीमोदारपरावणाः क्रियुरो सल्एयताः केवलम् ॥%

( सु॰ र० मां० ७४ । ४४ ) महाप्रमु चैतन्यदेयके छः गोस्वामी अस्यन्त ही प्रसिद्ध हैं । उनके

करनेवाले १इ गये हैं।

नाम (१) श्रीरूप, (२) श्रीसमातन, (३) श्रीजीव, (४) श्रीयोपान,

• त्यावसीया समृह मुझसे जुछ यांगने न स्तो स्त मयसे
सगवान् संस्त पर्वतपर रहने स्त्रो, विश्वाने समुद्रमें देश द्राहा, समन्त्र
देवताओने सुदूरवर्ता आकारासी सरण श्री, वाम्यिक स्नादि नागराओने समर्थ होतर
भी पहनेसे हो पातालमें अपना स्थान क्वा निया है ब्लीट स्ट्रमीनों कमण्यनमें
रिप गयी। इब वो सम सरिकालमें केमल संत पुरुष ही दीनोका जबार

महः, ( ५ ) श्रीरघुनाय मह और ( ६ ) श्रीरघुनायदासजी हैं । इन छहींका योड़ा-बहुत विवरण पाठक पिछले प्रकरणोंमें पढ़ ही चुके होंगे। श्रीरूप और सनातन तो प्रभुकी आशा लेकर ही पुरीसे वृन्दावनको गये थे। वस तयरे वे फिर गौड़ देशमें नहीं लौटे। श्रीजीव इनके छोटे भाई अनूपके पिय पुत्र<sup>ं</sup>थे । पूरा परिवार-का-परिवार ही विरक्त बन गया । दैवी परिवार था । जीव गोखामी या तो महाप्रभुके तिरोभाव होनेके अनन्तर चुन्दावन पथारे होंगे, या प्रभुके अप्रकट होनेके कुछ ही काल पहले । इनका प्रभुके साथ भेंट होनेका बृत्तान्त कहीं नहीं मिलता । ये नित्यानन्दजीकी आजा लेकर ही वृन्दावन गये थे। इससे महाप्रभुका अभाव ही लक्षित होता है। रघुनाय भट्टको प्रभुने स्वयं ही पुरीसे भेजा या। गोपाल भट्ट जब छोटे थे, तमी प्रमुने उनके घर दक्षिणकी यात्रामें चतुर्मास बिताया थाः इसके अनन्तर पुनः इनको प्रभुके दर्शन नहीं हुए । रघुनायदासजी प्रभुके लीठासंवरण करनेके अनन्तर और खरूपगोखामीके परलोक-गमनके पश्चात् बृन्दावन पधारे और फिर उन्होंने बृन्दावनकी पावन भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रक्खा। व्रजमें ही वास करके उन्होंने अपनी शेष आयु व्यतीत की । इन सबका अत्यन्त ही संक्षेपमें प्रथक-पृथक् वर्णन आगे करते हैं।

### १-श्रीरूपजी गोस्वामी

श्रीरप और सनातनजीका परिचय पाठक पीछे प्राप्त कर चुके हैं, अनुमानसे श्रीरूपजीका जग्म संवत् १५४५ के लगभग बताया जाता है, ये अपने अश्रव श्रीसनातनजीसे साल-दो-साल छोटे हो ये, किन्तु प्रमुक्ते प्रथम कृपापाय होनेसे ये बैंप्णव-समाजमें सनातनजीके बड़े भाई ही माने जाते हैं। रामकेलिमें इन दोनों भादयोंकी प्रमुखे भेंट, रूपजीका प्रयागमें प्रमुखे मिलन, पुरीमें पुना प्रमुक्ते दर्शन-नाटकोंकी रचना। प्रमुकी आजारी



प्रातःकाल ये उठकर उसी स्वानगर पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा—
प्रक मी वहाँ खद्दी है और उनके हानों मेंगे आप से-आप ही दूप बहकर एक
छिद्रमे होकर मीचे आ रहा है। तब तो उनके आनन्दका ठिकामा
नहीं रहा। ये उसी समय उस स्वानको सुद्वाने स्वी। उसमेंथे गोशिन्ददेवनीको मनमीहिमी मृति निकसी, उसे देकर ये पूजा करने रूमं।
कालान्तरमें अयपुरके महाराज मानिहनीने गोशिन्द्देवजीका साल पत्थरींका एक बद्दा ही भव्य और विश्वास मन्दिर यनचा दिया जो अयायोगे
श्रीद्वायनकी गोभा बद्दा रहा है। और क्रिकेक आक्रमणेंक मयथे
जयपुरके महाराज मानुसा रहा है। और क्रिकेक आक्रमणेंक मयथे
जयपुरके महाराज पीछेते यहाँको श्रीमृतिको अपने यहाँ है गये थे।
पीछे किर 'नये गोशिन्द्देवजी' का नमा मन्दिर यना, जिसमें गोशिन्द्देवजीके साथ है। अगल-बनलमें भी-तैतन्यदेव और श्रीनित्यानन्दजीके विश्वह
मी पीछेसे स्मायित किये गये, जो अथ भी विद्यमान हैं।

जब श्रीरूपकी नन्द्रप्राममें नियास करते थे, तब श्रीसनातनजी एक दिन उनके खानवर उनसे मिलने गये । इन्होंने अपने अपनको देशकर उनको आमवादन किया और बैठनेके लिये मुन्दर सा आएन दिया । श्रीरूपकी अपने भाईके लिये भोजन बनाने लगे । उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि मोजनक सभी मामान प्यारीजी ही खुटा रही हैं, समातनजीको इनसे बड़ा क्षोम हुआ । ये चुपनाप बैठ देखते रहें । जब मोजन बनकर तैयार हो गया तो श्रीरूपजीने उसे मायानके अर्पण किया, मायानी तथा कार्यका चेटनिय प्रारीजीके साथ प्रत्यक्ष होकर मोजन करते लगे । उनका को उन्हिय महामावद बचा उसका उन्होंने श्रीयतातनजीको भोजन कराया । उसमें लामुको भी बदकर दिव्य स्थाद या । सनातनजीने कहा—भाई । तुम बढ़े माय्यपासी हो, जो रोज प्यारी-प्योरेक अपदामुत-उन्हार अरनका प्रसाद याते हो, दिन्य सुक्का हुई सुक्का होती होगी, यही सोचकर मुझे हुई होता होगे । इतना कहकर

गौहदेश होते हुए पुनः शृन्दायनमें आकर निरन्तर वास बस्ते रहनेके समाचार तो पाठक पिछले अध्यायोंमें पढ़ शी चुके होंगे, अब इनके शृन्दायनवासकी दो-चार घटनाएँ मुनिये।

आप ब्रह्मकुष्टके समीप निवास करते थे, एक दिन आप निराहार रहकरे ही मजन कर रहे थे, मूख खग रही थी, किन्तु ये मजनको छोड़कर भिश्राके लिये जाना नहीं नाहते थे, इतनेहीमें एक काले रंगका ग्वालेका छोकरा एक मिट्टीके पात्रमें हुग्य लेकर इनके पात आया और बोला— को नामा ! इते पी लो ! यूरो मजन नमों कर रहे हो, गोवोंमें जाकर मिश्रा नमों नहीं कर आते !? हुग्हें पता नहीं—

#### भूखे भजन न होई, यह जानहिं सब कोई।

स्पर्जीने वह दुग्ध पीया। उपमें अमृत्ये भी बदकर खाद निकला। तव तो ये समझ गये कि प्लॉबरे रंगका छोडरा वही छिल्या हृन्दावन-वाली है, वह अपने राज्यमें कितीको भूखा नहीं देख सकता।' आधर्य-की बात तो यह यी कि जिल पात्रमें यह छोकरा हुग्प दे गया था, वह दिव्य पात्र पता नहीं अपने-आप ही कहाँ चला गया। रह समाचारको मुनकर श्रीवनातनजी दीड़े आये और उन्हें आिलङ्गन करके कहने लगे—भीया। यह मन्मोहन वहां सुकुमार है, इसे कह मत दिया करें। उम स्वयं ही मजबालियोंके घरोंने उन्हें मोंग लाया बरो।' उस दिनने श्रीकराकी मुक्करी मिशा नित्यमित करने जाने लगे।

एक दिन भीगोविग्दरेवजीने दन्हें खप्रमें आश दी कि भीया! में अमुक खानमें जमीनके नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ। एक गौ रोज मुक्ते अपने स्तनोंमेरे दूप पिछा जाती है, हम उस गौको ही छ्र्य करके मुक्ते बाहर निकालों और मेरी पूजा प्रकट करों। प्रातःसाल ये उटकर उसी स्वान्यर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देशा
एक गी वहाँ खड़ी है और उसके सानोंमेंसे आप-से-आप ही दूप यहकर एक

छिद्रमें होकर नीचे जा रहा है। वस तो उनके सानन्दका दिकाना
नहीं रहा। ये उसी समय उस स्वानको लुद्याने करें। उसमेंसे गोर्थन्ददेवजीकी मनागोहिनी मूर्ति निकली, उसे छेकर ये पूजा परने हमें।

कालान्तरमें जयपुरके महाराज मानविहजीन गोर्थिन्ददेवजीका लाल वश्यों
का एक बढ़ा ही मध्य और विशास मन्दिर यनवा दिया जो अवार्षिण
श्रीवन्दावनकी सोमा बढ़ा रहा है। और होजबेक आक्रमणेक मयने
जयपुरके महाराज पीछिते यहाँको श्रीमृतिको अपने यहाँ है गये थे।

पीछे फिर प्रयो गोर्थन्ददेवजी का नाम मन्दिर बना। जिसमें गोर्थन्ददेववीके साथ ही अगल-बनाटों श्रीचीनन्यदेव और श्रीनित्यानन्दजीके विग्रह

मी पीछिते स्वापित किये गये, जो अब भी विवसान हैं।

जब श्रीहराजी नन्दप्राममें निवास करते थे, तब श्रीसनातनजी एक दिन उनके खानपर उनसे मिलने गये । इन्होंने अपने अग्रवको देखकर उनको अमिवादन किया और बैटनेंक लिये सुन्दर-सा आसन दिया । श्रीह्मजी अपने भाईक लिये मोजन बनाने स्थे । उन्होंने मध्यश देखा कि मोजनका सभी गामान प्यारीजी ही जुटा रही हैं। मनातनजीको दससे बड़ा क्षोम हुआ । वे नुपचल बैठे देखते रहें । जब मोजन बनकर तैयार हो गया तो श्रीह्मजीन उसे मगवानके अपण किया, मगवान, प्यारीजीके साथ प्रत्यक्ष होकर मोजन करने तथा । उनका जो उन्हित्स मामान प्यारीजीके साथ प्रत्यक्ष होकर मोजन करने तथा । उनका जो उन्हित्स अग्रवास वचा उनका उन्होंने श्रीधनातनजीको मोजन कराया । उसका अनुस्ति मी पुरुकर दिवस रना या । सनातनजीने कहा —्याहें । तुम वह भाष्यशाली हो, जो रोज प्यारी-प्यरिक अपपासुत-विष्टर अन्यका मसद पाते हो। किन्नु सुकुमारी साइहाजीको सुम्हार साथान जुटानेमें कर होता हो।।, पही सोचकर सुन्ने हुस्त होता है।) इतना कहफर

थीथीचैतन्य चरितावली खण्ड ५

રક્ષર

श्रीष्ठनातनजी चले गये और उनका जो उन्छिए महा-महाप्रधार रोप रहा उनको यही ही किंच और स्वादके साथ श्रीस्पर्जीने पाया ।

किसी काल्यमें श्रीरूपजीने प्यारीजीकी वेगीकी काली नामिनसे उपमा दी यी। यह सोचकर सनादानजीको बड़ा दुःख हुआ कि मला प्यारीजीक अमृतपूर्ण आननके समीप विपवाली काली नामिनीका बया काम! वे इसी चिन्नामें मम ही थे कि उन्हें सामनेके कदम्यके कुछपर प्यारेके साथ प्यारीजी सुन्ती हुई दिखायी दीं। उनके सिरपर काले रंगकी नामिन-सी लहरा रही यी, उसमें कुरताका काम नहीं, कोच और विपका नाम नहीं। वह तो परम सीम्या, प्रेमियोंके मनको हरनेयाली और च्याला-चपला बड़ी ही चित्रको अपनी और खींचनेवाली नामिन यी। श्रीसनातनजीको हक्षे बड़ी प्रवक्षता हुई और उनकी श्राह्मका समाधान प्यारीजीन स्वतः ही अपने हुलैंग दर्शनीको देकर कर दिया।

इस प्रकार इनके मांक और प्रेमके माहास्पर्धा बहुतसी कथाएँ कही जाती है। ये सदा धुनल-माधुरीके रूपमें छके-ये रहते थे। अने से, जंकते, भूले-से, भटके-से ये सदा बुन्दाविषिनकी बनवीषियोंमें विचरण किया करते थे। इनका आहार या प्यारे-प्यारीकी रूपसुधाका वान, भण उसीके मदमें ये सदा मस्त बने रहते। ये सदा प्रेममें मझ रहकर नामविष करते रहते और श्रेप समयमें मिस्तम्बन्धी पुस्तकोंका प्रणयन करते। इनके बनाये हुए मिक्तमाबपूर्ण सोलह प्रन्य मिलते हैं।

(१) इंबद्दाः (२) उद्धवसन्देशः (३) कृष्णवनमतिथिविषः (४) गणोदेशदीपिकाः (५) हावमालाः (६) विदर्यमापरः (७) लल्लितामापरः (८) दानलेलः (९) दानकेल्किमेदुदीः (१०) मक्तिरतामृतविन्धः (११) उज्यस्मीलमणिः (१२) मधुरामाहास्यः ( ११ ) आख्यातचन्द्रिका, ( १४ )पद्मवली, ( १५ )नाटकचन्द्रिका खौर ( १६ ) ट्यूमागवतामृत ।

इन्दावनमें रहकर इन्होंने श्रीकृष्ण-प्रेमका सकार रूप खड़ा करके दिखला दिया। ये स्दा नामसंकीतेन और पुस्तक-प्रणयनमें ही स्रो रहते ये। खुन्दावनकी यात्रा' नामक पुस्तकमें इनके वैकुण्डवासकी तिथि स्वत् १६४० (ईस्वी सन् १५६१) की श्रावण ग्रह्ला द्वादवी स्थिति है। इस मकार ये स्थामना पर वर्षोतक इस पराधामपर विराजमान रहकर भवितनथढ़ा प्रकाश करते रहे ।

### २--श्रीसनातनजी गोखामी

भीधनात्मजीका जन्म संवत् १४४४ के ट्यामा अनुमान किया जाता है। इनके कारावातका कृतान्त, उससे मुक्तिलाम करके प्रयागमें आगमन, प्रमुक्ते पाराभ्वोमें सहकर शास्त्रीय दिखाका अवणः कृत्यान-पामन, पुनः टीटकर पुरीमें आगमन, शारीरमें भयंकर खुजलीका हो जाना, श्रीजणबायजीके रफ्ते मीचे प्राण त्यागनेका निश्चय, प्रमुक्ती आशा-से कृत्याचनमें जाकर मुक्तन और पुस्तक्रपण्यन करते रहनेका कृत्याचनकी पाठक पीछे पद ही सुक्ते होंगे, अब इनके सम्बन्धकी भी कृत्याचनकी दी; सार घटनाएँ सन्तिमें।

एक दिन ये श्रीयमुनाजी स्नान करनेके निमित्त जा रहे ये, शस्तीम एक पारस पत्यरका दुकड़ा इन्हें पड़ा हुआ मिछा। इन्होंने उसे वहीं घूछिसे दक दिया। दैवात उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर धनको याचना करने छगा। इन्होंने बहुत कहा—ध्याद ! हम मिछुक हैं, मॅंगकर दुकड़े खाते हैं, मछा हमारे पास धन कहाँ है, किसी बनी सेठ साहुकारके समीप जाओ। ' किन्तु वह मानता ही नहीं था, उसने कहा—ध्यीमहाराज ! मैंने धनकी कामनासे ही अनेकों वर्षीत्वक शिवकी



पारसमें अर संतमें, संत अधिक कर मान ! यह छोड़ा सोना करें, यह करें आपु समान ॥

ये ममुराजीमें मधुकरी करनेक िये एक नौयेक घर जाया करते थे। उस नौयेकी स्त्रीं परम भक्ता और श्रीमदनमीहन मगयान्की उपासिका थी। उसके घर यात्मारावे श्रीमदनमीहन मगयान्की द्वासिका थी। उसके घर यात्मारावे श्रीमदनमीहन मगयान् विराजते थे। उसकी उनकी मनोहर मृतिक दर्शनीके श्रीक्ष पर्व हो जाते थे। उस नीविनका एक छोटान्स यात्म मदनमीहन मी बातक ही उहरे। दोनोंमें स्व दोस्ती थी। मदनमीहन मी बातक ही उहरे। दोनोंमें स्व दोस्ती थी। मदनमीहन मी बातक ही उहरे। दोनोंमें स्व दोस्ती थी। मदनमीहन मी बातक ही उहरे। योनोंमें स्व दोस्ती थी। मदनमीहन मी भातक हो उदेरे। थे आचार-विचार करा जानें। उस नीविनक रुक्के साथ ही एक पाभमें भीजन करते। सनातनजीको देशकर यहा आस्वर्य हुआ कि ये मदनमीहन सरसार यहें विचार है।

एक दिन ये मधुकरी होने गये। यौषिन इन्हें भिष्ठा देने हमी। इन्होंने आप्रदूष्क कहा— प्माता । यदि हुम मुखे कुछ देना ही चाहती हो तो हस बचेका उच्छिट अस मुद्दो दे दो ।' चौषिनने इनकी मार्पना स्वीकार कर हो और इन्हें वही मदनमोहनका उच्छिट महाद दे दिया। वह, फिर बचा या, इन्हें तो उछ मास्त्राचीरकी हमख्याती जीमसे हमो हुए अक्का चस्का हम गया, ये नित्यप्रति उसी उच्छिट अलको होने साने हमें।

एक दिन स्पप्तमें मदनमोहनजीने कहा—भगई ! शहरमें तो हमें जनन्यी मादम पहती है, तुम उछ :चौपिनले मुझे छे आखो, मैं तो जंगलमें दी रहुँगा !'ठीक उसी राजिको चौपिनको भी यही स्थम हुआ कि तु मुझे सनातन साधुको दे दे । दूसरे दिन ये ,गये और इन्होंने आरापना की, इसलिये शिवजीने सन्तृष्ट होकर रापिके समय स्वप्नमं मुक्षये कहा—'हे ब्राह्मण ! तृ जिस इच्छाते मेरा पूजन करता है, वह इच्छा तेरी वृन्दाबनमें सनातन गोस्वामीके समीव जानेसे पूर्ण होगी।' वस उन्होंके स्वप्नसे में आपकी शरण आया हूँ।' इस्चर सनातनजीको उस पारस परस्पती बाद आ गयी। उन्होंने कहा—'अच्छी बात है, मेरे साथ यमुनानी चलो।' यह कहकर ये उसे यमुना-किनारे ले गये। दूरसे ही अँगुलीके इशारित इन्होंने उसे पारसकी जगह बना दी। उसने बहुत हुँद्धा किन्तु पारस नहीं मिला। तब वो उसने कहा—'आप मेरी बन्नना न कीजिये, बाद हो तो आप ही हुँद्धकर दे,दीजिये।'

इन्होंने कहा—प्पाई ! इसमें बद्धानकी बात ही क्या है, में तो उसका स्पर्ध नहीं कर सकता, द्वम चैपेंक शाप हूंड़ो, यहीं मिल जायगा !' ब्राह्मण हूंड़ने लगा, सहता उसे पारसका दुकड़ा मिल गया ! उसी समय उसने एक लोहेंके दुकड़ेसे उसे खुआकर उसकी परीक्षा की, देखते ही देखते लोहेंका दुकड़ा सोना बन गया ! ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने प्रकी चल दिया !

वह आपे ही रास्तेमें पहुँचा होगा कि उसका विचार एकरम पदछ गया । उसने धोचा—'जो महापुरुप घर-परसे दुकड़े माँगारु खाते हैं और संशारमे हतनी अमृत्य समझी आनेवाळी इस मणिने हावसे सर्घा मही करते । अपरच ही उनके पान हस असावारण परपरंग वरकर भी कोई और वस्तु है। में तो उनसे उसीको प्राप्त करूँमा। इस एक्सा को देकर तो उन्होंने सुसे चरका दिया।' यह शोचकर वह लैटकर फिर इनके समीर आया और चरणोंमें गिरकर रो-रोकर अपनी समी मनोस्पा मुनापी । उसके सचे वैराम्बड़ो देशकर रून्होंने पारस्कर्त यहनातींमें पंत्रका दिया और उसे अमृत्य हरिनामका उपरेश किया। विकर्ष कुछ कालमें यह परास संत बन गया। किसीने ठीक ही कहा है— पारसमें अरु संतमें, संत अधिक कर मान। वह छोड़ा सोना करें, यह करें आपु समान॥

ये ममुराजीमें मधुकरी करनेके लिये एक चौबेंक घर जाया करते थे। उस चौबंकी स्त्री परम मक्ता और श्रीमदनमोहन मगवान्की उपाष्टिका थी। उसके पर बालमावर्ते श्रीमदनमोहन मगवान् विराजते थे। सनातमजी उनकी मगोहर मृतिक दुर्दानोंसे अवस्क श्री प्रथम होते, असल्में तो वे मदनमोहन की दे दर्दानोंसे श्री लिये वहां जाते थे। उस चौबिनका एक छोटा-सा बालक था। मदनमोहन मी बालक ही उन्हें । दोनोंमें सूब दोस्ती थी। मदनमोहन मी बालक ही उन्हें । दोनोंमें सूब दोस्ती थी। मदनमोहन सा गांक ही उन्हें । ये आचार-विचार क्या जानें। उस चौबिनके लड़केके साथ ही एक पात्रमें मोजन करते। स्वातनजीको -देलकर बहु अक्ष आप ही एक पात्रमें मोजन करते। स्वातनजीको -देलकर बहु आकर्ष हुआ कि ये मदनमोहन सरकार बहु विचित्र हैं।

एक दिन स्वप्नमें मदनमोहनजीने कहा—गमाई ! घहरमें तो हमें अवनी मादम पहती है, तुम उस ःवीश्वत गुद्धे ले आओ। मैं तो जंगळमें ही रहुँगा । श्ठीक उसी राविको चीश्वतको भी यही स्वप्न हुआ कि तु पुढ़े समातन सामुको दें दें । दूसरे दिन ये गमें और इन्होंने રપ્રદ

कहा—'माताजी ! मदनमोहन अब वनमें रहना चाहते हैं, तुम्हारी च्या इच्छा है !'

कुछ प्रेमयुक्त रोपके स्वरमें चीधिनने कहा-एसाधु बावा ! इसकी यह सब करतृत मुझे पहलेसे ही मानूम है। एक जगह रहना तो यह जानता ही नहीं, यह बड़ा निर्मोही है, कोई इसका सगा नहीं ।' भला, जिस यशोदाने इसका छालन-पाचन किया, खिला-पिलाकर इतना बडा किया। उसे भी बटाऊकी तरह छोड़कर चला गया। मुझसे भी कहता था-- 'मेरा यहाँ मन नहीं लगता ।' मैने भी सोच लिया-- 'भन नहीं त्याता तो मेरी बलाते। जब तुझे ही मेरा मोह नहीं, तो मंत्रे भी तेरा मोह नहीं । मले ही त साधके साथ च जा जा ।' ऐसा कहतै-बहते ऑलॉमें आँस भरकर उसने मदनमोहनका सनातनजीके साथ कर दिया। ऊपरसे तो यह ऐसी बार्ते कह रही थीं। किन्तु उसका हृद्द अपने मदनमोहनके विरहसे तड़फ रहा था। सनातनजी मदनमोहनको साथ लेकर यमनाके किनारे आये। अब मदनमोहनके रहनेके लिये उन्होंने सर्वधादके समीप एक मुरम्य टीलेपर फूँसकी झॉपड़ी बना ली और उसीमें वे मदनमोहनकी पूजा करने 'छगे । अब वे घर-घरते आटेकी चटकी माँग छाते और उसीकी बिना नमककी सधकरी बनाकर मदनमोहनको भोजन कराते।

एक दिन भदनमोहनने मुँह बनाकर कहा—'छापु बाबा ! ये विना नमककी बाटियाँ हमछे हो छापी नहीं जाहीं । योड़ा नमक भी किसीसे माँग छाथा करों ।'

· सनातनजीने घुँसटाकर कहा--- ।यह इल्लत मुझरे मत लगाओं, खानी हो तो ऐसी ही खाओं। नहीं अपने घरका रास्ता पकड़ों।

· यदनयोहन 'सरकारने कुछ हँसकर कहा----- एक फंकड़ी नमकको

कौन मना करेगा, कहींसे ले आना माँगकर ।' दूसरे दिनसे ये आटेके साथ थोड़ा नमक भी लाने लगे।

अब सनातनजो मदनमोहनबीको खरी-खरी तुनाने खगे। उन्होंने कहा—पदेखो जी! सुनो मेरी सधी बात। मेरे पास तो ये ही मुखे टिफड़ हैं, सुम्हें भी-चीनीकी चाट भी तो किसी पनिकके यहाँ जाते, मुझ मिसुकके यहाँ तो ये ही सुखे टिफड़ मिलेंगे। सुम्हारे गलेके नीचे उत्तर चाहे न उत्तरे, मिं किसी भी-कि पास मेनूरा माँगन नहीं जाऊँगा। योह यसुना-जलेक साथ सटक लिया करों। मिटी भी तो सटक जाते थे। अचारे मदनमोहन अपना-सा मुँह बनाये चुप हो गये। उस लॅंगोटीबंद साध से वे और कह ही मया सकते थे।

दूसरे दिन उन्होंने देखा, एक बड़ा भारी घनिक व्यागारी उनके नमीव आ रहा है । ये भेडे भजन कर रहे थे, उसने दूरसे ही इनके चरणोंमें साप्टाङ्क प्रणाम किया और यहे ही करणवरित कहने लगा— 'महात्माजी ! मेरा जहाज यमुनाजीमें अड़ गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि वह निकल् जाय, मैं आपकी दारणमें आर्था हूँ।' इन्होंने कहा— 'भाई! मैं कुछ नहीं जानता, इस सोंपड़ीमें जो बैठा है, उससे कहां!

व्यापारीने भगवान महनमोहनते प्रार्थना की—ाहे भगवन् ! यदि मेरा जहाज निकल जाय, तो विकाकि आधे द्रव्यसे में आपकी सेवा करूँ ।' वहा फिर क्या था, जहाज उसी समय निकल गया। उन दिनों नदियोंके द्वारा नावते ही व्यापार होता था.! रेक, तार और मोटर आदि यन्त्र तो तब थे ही नहीं । महाजनका माल हुगुने दानों में विका । उसी समय उसने हजारों रुपये लगाकर वही उदारताके शाध मदनमोहनजीका मन्दिर बनवा दिया । और भगवान्द्री सेवांक लिये पुजारी, रुलोहया, नीकर-चाकर तथा और भी बहुत-से कामबाले रख दिये । वह मन्दिर शन्दावनमें अभीतक विद्यमान है ।

इनकी ख्वाति मुननेपर अकबर बादधाइ इनके दर्शनींक लिये आया और इनके कुछ केवाके लिये प्रार्थना करने लगा। वच यहुत मना करनेपर भी वह न माना तब इन्होंने अपने कुटियाके समीपरे यमुनाजींके पूटे हुए घाटके कोनेको मुख्यवानेकी आला दी। उसी समय अकबरको वहाँकी सभी भूमि अमूच्य रखोंसे जाटत दिखायां देने लगी। तब तो वह इनके पैरोंमें गिरकर कहने लगा—प्यमी! मेरे अवरायको साम कीजिये, मेरा सम्यूगं राज्य भी यहाँके एक रक्षके मूच्यके बराबर नहीं। यहाँ घटना श्रीहरिदाल स्वामी बीके सम्बन्धमें भी कही वाती है, दोनों ही ठाँक हैं। मच्चेंकी लीला असरमार है, उन्हें श्रद्धापुर्वक सुन लेना चाहिये। तक करना हो तो दर्शनशालोंको पटो।

इन्होंने भी भफितन्वकी खूँव पर्यानीचना की है, इनके बनाये हुए चार प्रन्य प्रतिद्ध हैं—(१) बृहद्भागयतापृत ( दो खण्ड), (२) हुरिमक्तिविद्यात, टीकादिक्यदर्शिनी, ( ३ ) वैश्णवतोषिणी (दश्य स्कन्नकी टिप्पणी), (४) छीछाताव (दश्य चरित्र)।

सत्तर वर्यको आयुर्धे सं॰ १६१५ ( ईस्वी सन् १५५८ ) की आयाड षुदी चतुर्दशीके दिन इनका गोलीकगमन बताया जाता है। ये परम वेनयी, भागवत और मगवत्-रव-रिषक वैष्णव ये।

# महाप्रभुक वृन्दावनस्य छः गाखामगण

## ३-श्रीजीय गोस्वामीजी

श्रीअनुपन्तनय स्वामी श्रीजीवजीका चैराग्य परमोत्कष्ट था। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे । स्त्रियोंके दर्शनतक नहीं करते थे । पिताके वैकण्ड-वात हो जानेपर और दोनों ताउओंके गृहत्यागी-विरागी वन जानेपर इन्होंने भी उन्होंके पथका अनुसरण किया और ये भी सब कुछ छोड़-छाड़-कर श्रीजन्दावनमें जाकर अपने पितृब्योंके चरणोंका अनुसरण करते हुए द्याख्य चिन्तन और श्रोक्रण्य-कोर्तनमें अपना समय विताने लगे । ये अपने समयके एक नामी पण्डित थे । वजमण्डलमें इनकी अत्यधिक प्रतिष्टा थीं । देवताओंको भी अप्राप्य वजकी पवित्र भूमिको परित्याग करके ये कहीं भी किसीके आग्रहसे बाहर नहीं जाते थे। सुनते हैं। एक बार अकबर बादशाइने अरवन्त ही आग्रहके साथ इन्हें आगरे बुळाया या और इनकी आजानुसार ही उतने इन्हें घोड़ागाड़ीमें बैठाकर उसी दिन रात्रिको वृन्दावन पहुँचा दिया था। इनके सम्बन्धकी भी दो-एक पटना सनिये---

मुनते हैं, एक बार कोई दिग्विजयी पण्डित दिग्विजयकी इच्छासे वृन्दावनमें आया । श्रीरूप तथा धनातनजीने तो उससे बिना शास्त्रार्थ किये ही विजयपत्र लिख दिया । किन्तु श्रीजीव गोस्वामी उसरे भिड गये और उसे परास्त करके ही छोड़ा । इस समाचारको सुनकर श्रीरूप गोखामीने इन्हें डॉंटा और यहॉतक कह दिया—'जो वैष्णव दूसरोको मान नहीं देना जानता, वह सचा वैष्णव ही नहीं । हमें जय-पराजयसे क्या ? तुम जयकी इच्छाने उससे मिड़ पड़े इसलिये अब हमारे सामने मत आना ।' इससे इन्हें अत्यन्त ही दुःख हुआ और ये अनशन करके यमुना-किनारे जा बैठे । श्रीमनातनजीने जब यह समाचार सुना ती

उन्होंने रूप गोखामीके पात आकर पूछा-- वैष्णयोंको जीवके जगर दया करनी चाहिये अथवा अदया ।'

श्रीरुपजीने कहा—'यह तो सर्वेषमात विद्वान्त है कि वैष्णवको जीवमात्रके प्रति दयाके भाव प्रदर्शित करने चाहिये।'

बस, इतना सुनते ही सनातनबीने जीव गोस्वामीजीको उनके पैरोंमें पड़नेका संकेत किया। जीव गोस्वामी अधीर होकर उनके पैरोमें गिर पड़े और अपने अपराधको सारण करके वालकोंकी मांति फूट फूट कर करन करने लगे। श्रीरूपजीका हृदय मर आया, उन्होंने इन्हें हृदयसे स्माया और इनके अपराधको समा कर दिया।

मुनते हैं, परम भक्ता भीरावाई भी इनके माश्रवमें बाने करते ये और हिसमेंको इनके आश्रवमें बानेकी मनाही भी । जब मीरावाईने इनके मिलनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे हिमों में नहीं मिलनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे हिमों में नहीं मिलते, वब मीरावाईनीने सन्देश पराया—- भूनदावन तो बॉकेविहारीका अन्तापुर है । इसमें गोनिकाओंके लिशा किसी दूसरेका प्रवेश नहीं । ये विहारीजीके नये परीदार पुरुष और कहीं । अब वरे, इन्हें किसी दूसरे स्थानकी खोज करनी चाहिये।' इस बावने इन्हें परम प्रवक्ता हुई और ये मीरावाईजीसे बड़े प्रेमसे मिले ।

इन्होंने एक योग्य आचार्यको माँति मितःसार्गका स्व ही प्रचार किया। अपने पितृच्योंको माँति इन्होंने भी बहुतने प्रत्य बनावे। ऋष्णदात गोखायांने इन वीनोंके ही प्रत्योंको संख्या चार लाव बताया है। यहाँ प्रत्यके तारार्य अनुहुष्कृत्य या एक स्त्रेक्षये है। पुस्तकते नहीं। श्रीह्मक बनाये हुए तब एक लाइ प्रत्य या न्युक बताये बाते हैं। सब पुताकांमें इतने स्त्रोक हो तकते हैं। धीबीव गोखायांके बनाये हुए नीचे लिखे प्रत्य मिलते हैं-श्रीभागवत पर्यन्दर्भ, वैष्णवतीपिणी, ख्यतोपिणी और गोपालचम्य ।

इनके बैद्ध रुवासकी ठीक-ठीक तिथि या संवतका पता हमें किसी भी अन्धरे नहीं चला।

### ४-श्रीरधनाथंदासजी गोखामी

श्रीरचुनाथदासजीका वैराग्यः गृहत्याग और पुरीनिवासका वृत्तान्त तो पाठक पढ़ ही चुके होंगे । महाप्रमु तथा श्रीस्वरूपगोस्वामीके तिरोभावके अनन्तर ये अत्यन्त ही दुखी होकर पृन्दावन चले आये । इनकी इच्छा थी कि इम गोवर्धनपर्यतमं कृदकर अपने प्राणींको गेँवा दें, किन्तु श्रीरूप-सनातन आदिके समझाने-बुझानेपर इन्हींने शरीरत्यामका विचार परित्याम कर दिया । ये राधाकण्डके समीप सदा बास करते थे। कहते हैं, ये चौबीस घंटेमें केवल एक बार योडाना महा पीकर ही रहते. थे। ये खदा प्रेममे विभोर होकर 'राघे-राघे' चिल्लाते रहते । इनका जन्म-संयत् अनुमानधे १४१६ शकान्द बताया जाता है, इन्होंने अपनी पूर्ण आयुका उपमीग किया । जब शकान्द १५१२ में श्रीनियासाचार्यजी गौड़देशको आ रहे थे. तब इनका जीवित रहना बताया जाता है। इनका त्याग-वैराग्य बड़ा ही अद्भुत और अटौकिक था। इन्होंने जीवनभर कभी जिह्नाका स्वाद नहीं लिया। सन्दर यस्त्र नहीं पहने। और भी किसी प्रकारके संसारी सुखका उपमाग नहीं किया । लगभग सौ वर्षोतक ये अपने स्याग-वैराग्यमय श्वासींसे इस स्वार्थपूर्ण संसारके वायुमण्डलको पवित्रता प्रदान-करते रहे। इनके बनाये हुए (१) स्तवमालाः (२) सावावली और (३) श्रीदानचरित-ये तीन प्रन्थ बताये जाते. है । इनके समान त्यागमय जीवन किसका हो सकता है ! राजपुत्र होकर भी इतना स्थाग !

दात महाराय ! आपके श्रीचरणोंम हमारे कोटि-कोटि प्रणाम हैं। प्रमों ! इन वातनायुक्त अधमके हृदयमें मी अपनी शक्तिका सन्नार कीजिये।

### ५-श्रीरघुनाथ मङ्

हम पहले ही चता चुके हैं, तपन मिश्रजीक मुपुत्र श्रीरपुनाप
भट्ट अपने माता-पिताक परलोकगमनके अनन्तर आठ महीने प्रमुके
पादपत्रीम रहकर उन्होंकी आशाने हुन्दावन जाकर रहने हमे थे ।
ये भागवतके बहे भारी पण्डित थे, इनका स्तर बहा ही कोमल था ।
ये रूप गोस्वामीकी समाम श्रीमदागवतकी कथा कहते थे । इनका
जन्म-संपत् अनुमानने १४२५ यताथा जाता है । ये कितने दिनतक
अपने कोकिल-कुनित कमनीय कण्डित श्रीमद्धागयतकी कुक मचाकर
हुन्दावनकी बारहीं महीने वतन्त बनाते रहे, इतका डीक-डीक
हुन्तानन नहीं मिलता ।

## ६-श्रीगोपाल भट्ट

ये श्रीरङ्गक्षेत्रनिवासी येड्डट महेके पुत्र तथा श्रीप्रकाशानन्दत्री सरस्वतीके मतीले ये। पिताके परलेक्गमनके अनन्तर ये श्रीट्रन्दावनयास करनेके निमित्त चले आये। दक्षिण-यात्रामें जब ये छोटे ये तमी

प्रभुने इनके परपर चौमसिके चार मास विताये थे। उसके बार इनकी

फिर महाप्रभुते मेंट नहीं हुई। इनके आगमनका समाचार श्रीरूपस्वातन्तनीने प्रमुक्ते पास पठाया था, वत प्रभुने एक पत्र भेवकर कर्णे स्वातन्तनीने मसुके पास पठाया था, वत प्रभुने एक पत्र भेवकर कर्णे स्वातन्त इन दोनों माह्योंको लिखा था कि उनके लेक्टर अपने पास रखाना और अपना समा ही ही समहान। महामझे अपने बैठनेका आसन और होरी इनके लिये मेजी थी। इन दोनों मुग्न-प्रसादी अमूल्य वस्तुओंको पाकर थे परम प्रसन्न हुए। च्यानके समय मभुकी प्रवादी डोरीको विरपर धारण करके भजन किया करते थे ।
 इनके उपास्यदेव श्रीराधारमणाजी थे ।

सुनते हैं, इनके उपास्पदेव पहले शालग्रामके रूपमें थे, उन्हींकी ये सेवा-पूजा किया करते थे, एक बार कोई धनिक वृन्दावनमें आया । उसने सभी मन्दिरोके ठाकरोंके लिये सुन्दर बस्ताभूषण प्रदान किये । इन्हें भी लाकर बहत-से सन्दर-सन्दर वस्त्र और गहने दिये । वस्त्र और गहनोंको देखकर इनकी इच्छा हुई कि यदि हमारे भी ठाक़रजीके हाय-पैर होते तो इम भी उन्हें इन बस्त्राभूपणोंकी धारण कराते । बस, फिर क्या था। भगवान तो भक्तके अधीन हैं। वे कभी भक्तकी इच्छाको अन्यथा, नहीं करते । उसी समय शालगामकी मूर्तिमेंसे हाय-पैर निकल आये ·और भगवान् श्रीराधारमण मुरलीघारी दयाम बन् गये । भट्टजीकी प्रसन्तताका ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने भगवान्को बस्ताभूषण पहनाये और भक्तिभावसे उनकी स्तृति की । श्रीनिधासाचार्यजी इन्हींके शिष्य थे। इनके मन्दिरके पुजारी श्रीगोपालनाथदासजी मी इनके शिष्य थे। इनके परलोकगमनके अनन्तर श्रीगोपालनाथदासजी ही उस गदीके अधिकारी हुए । श्रीगोपालनायदावजीके शिष्य श्रीगोपीनायदावजीने अपने . छोटे भाई दामोदरदासजीको शिष्य बनाकर उनसे विवाह करनेके लिये कह दिया । वर्तमान श्रीराधारमणजीके गोस्वामिगण इन्हीं श्रीदामोदरजी-के बंशज हैं । बृन्दावनमें श्रीराधारमणजीकी वही मनोहर मूर्ति अपने अद्भंत और अलैकिक प्रभावको धारण किये हुए अपने प्रिय भक्त श्रीगोपाल भट्टकी भक्ति और एकनियाकी घोषणा कर रही है। भक्त-यसल भगवान् क्या नहीं कर सकते।

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !!

## श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक

प्रेमोजावितहर्पेपीटेग्डेन्यार्तिमिधितम् गीरचन्द्रस्य भाग्यवद्मिनिपेन्नते ॥% (श्रीचैतन्य चरि० म० छी० २०।१)

महाप्रभु श्रीगौराङ्गदैवने संन्यास लेनेके अनन्तर अपने हायसे किसी भी प्रत्यकी रचना नहीं की। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ या, वे तो सदा प्रेमचारुणी पान करके पागल से बने रहते थे । ऐसी दशामें पुस्तक प्रणयन करना उनके लिये अशक्य था । किन्त उनके भक्तोंने उनके उपदेशा-

मृतके आधारपर अनेक ग्रन्योंकी रचना कर डाली | ब्यास, वाल्मीकि, दांकर, रामानुज आदि सहुत से महापुरुप अपनी अमर कृतिसे ही अन्धे हुए संसारको दिव्यालोक प्रदान करते हैं । दत्तात्रेय, जड़भरत, ऋपभदेव, अजगरमुनि आदि बहुत से सिद्ध महापुरुष अपने लोकातीत आचरणोंद्वारा

ही संसारको त्याग, वैराग्य और भोगोंकी अनित्यताका पाठ पदाते हैं। श्रीगौरात प्रमुक्ते प्रेमवश प्रकट दुए हर्ष, ईवा, उद्देग, दैन्य और

आर्ति आदि भावोंसे मिश्रित प्रलापको भाग्यवान् पुरुष ही अवण भर पाते हैं।

बुद्धदेवः कबीरदाम और परमहंग रामकृष्णदेव-तैसे बहुत-से परीपकारी महापुरुष अपनी अमोध वाणीके ही द्वारा संसारका कल्याण करते हैं। शीचैतन्यदेवने तो अपने जीवनको ही प्रेमका साकार स्वरूप बनाकर मनुष्योंके सम्मुख रख दिया । चैतन्य-चरित्रकी मनुष्य ज्यों-ज्यों आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे, त्यों-ही-त्यों वे शास्त्रीय सिद्धान्त सम्प्रदायिक, संदुःचित सीमारो निकलकर संसारके सम्मुख सार्वदेशिक बन सकेंगे । चैतन्यदेवने किसी नये धर्मकी रचना नहीं की । संन्यासधर्म या त्याग-धर्म जो ऋषियोंका सनातन धर्म है। उसीके वे शरणापन हए और संशरके सम्मुख महान त्यागका एक सर्वोच आदर्श उपस्थित करके होगोंको त्यागका यद्यार्थ मर्म सिखा दिया । समयके प्रभावसे ज्ञानमार्गमें जो शब्दता आ गयी थी। संसारको असार बताते-प्रताते जिनका हृदय भी सारहीन और शुष्क बन गया था। उसी शुष्कताको उन्होंने मेटकर स्थागके साथ सरस्ताका भी सम्मिश्रण कर दिया । उस त्यागमय प्रेमने सोनेमं सहागेका काम दिया । यही श्रीचैतन्यका मैंने सार सिद्धान्त समझा है। किन्तु में अपनी मान्यताके लिये अन्य किसीको बाध्य नहीं करता । पाठक, स्वयं चैतत्यचरित्रका अध्ययन करें और यथामति उनके सार सिद्धान्तका स्वयं ही पता लगानेका प्रयत करें । महाप्रभने समय-समयपर आठ कोक कहे हैं। वे सब महाप्रभरचित ही बताये जाते हैं । वैष्णवसण्डलीमें वे आठ कोक 'शिक्षाष्टक' के नामसे अत्यन्त ही प्रसिद्ध हैं। उनपर बड़ी टीका-टिप्पणियाँ भी लिखी गयी हैं। प्रन्युके अन्तमं उन आठ कोकोंको अर्थसहित देकर हम इस ग्रन्थको समाप्त करते हैं। जो 'श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली' को आदिते अन्तवक पढेंगे वे परम भागवंत तथा प्रेमी तो अवश्य ही होंगे, यदि न भी होंगे तो इस चारु चरित्रके पठन और चिन्तनरे अवस्य ही वे प्रेमदेवकी मनगोडिनी मृर्तिके अनन्य उपासक बन जायेंगे । चैतन्य-चरितावलीरूपी रसभरी

२५६ श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५

घाराने हमारे और पाठकोंके बीचमें एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । चाहे हमारा 'चैतन्य-चरितावली' के सभी पाठकोंसे शरीर-सन्य न भी हो, किन्तु मानसिक सम्बन्ध तो उसी दिन युद चुका जिस 'दिन उन्होंने अचैतन्य जगत्को छोड़कर चैतन्य-चरित्रकी खोंक की। उन सभी प्रेमी बन्धुके श्रीचरणोंमें हृदयने इस हृदयहीन नीरस लेखकती यही प्रायना है कि आपलोग कुम करके अपने प्रेमका एक एक कण भी इस दीन-हीन कंगालको प्रदान कर दें तो हसका कल्याण हो आय। कहावत है—

'बूँद-बूँदसे घट भरे, टपकत रीतो होय।'

-- यतः प्रत्येक पाठक हमारे प्रति थोडा भी प्रेम प्रदर्शित करनेकी कृपा करें तो हमारा यह रीता घड़ा परिपूर्ण हो जाय । क्या उदार और प्रेमी पाठक इतनी भिक्षा हमें दे सर्केंगे ? यह हम हृदयसे कहते हैं। हमें धनकी या और किसी सांसारिक उपभोगोंकी अभी तो इच्छा प्रतीत होती नहीं । आगेकी वह सॉवला जाने । अच्छे-अच्छोंको लाकर फिर उसने इसी मायाजालमें फँसा दिया है, फिर इम-जैसे कीट-पतङ्गोंकी तो गणना ही क्या!उसे तो अभीतक देखा ही नहीं। द्यास्त्रोंने यह <sup>दात</sup> मुनी है कि प्रेमी भक्त ही उतके खरूप हैं, इसीलिये उनके सामने अकिञ्चन भिखारीकी तरह इम पछा पसारकर भीख माँग रहे हैं। हमें यह भी विश्वाम है कि इतने यहे दाताओं के दरवाजों में हम निरादा होकर न लीटेंगे, अवय्य ही इमारी झोलीमें वे कुछन-पुछ तो डालेंगे ही । मीख माँगनेवाला कोई गीत गाकर या दुछ कहकर ही दाताओंके चित्तको अपनी ओर सींचकर मील माँगता है। अतः हम भी चैतन्योक इन आठ स्लोकोंको ही कहकर पाठकोंसे मील माँगते हैं।

(1)

चेतोदर्पणमार्जनं भवमश्रादावाग्निनिर्वापणं श्रेयःश्रेरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावयूजीवनम् । आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णोम्हतास्वादनं सर्वारमस्ववनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

... जो चित्तरूपी दर्पणके मैठको मार्जन करनेवाला है। जो संसार-रूपी महादावाग्निको द्यान्त करनेवाला है। प्राणियीको मङ्गलदायिनी कैरम चिन्द्रकाको वितरण करनेवाला है। जो विद्यारूपी वधूका जीवन-स्वरूप है और आनन्दरूपी समुद्रको प्रतिदिन बद्दानेहीयाला है उस आकुण्यस्त्रीतंनकी जब हो। जब हो!

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! शुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

> > ( ? )

माञ्चासकारि बहुधा निजसर्ववाक्तिः स्रात्रार्थितानियमितः स्मरणेन कालः। एतादशी तब रूपा मगवत् ममापि दुर्दैवमीदशमिहाजीन नातुरागः॥

प्राणताय ! द्वारहारी क्षणमें कुछ क्खर नहीं और मेरे दुर्भाग्यमें कुछ सन्देह नहीं । भन्ना, देखो तो सदी द्वारा 'नन्द-नन्दन' 'मजनन्द? 'मुर्राजीमनोहर' 'राधारमण' ये कितने सुन्दर-सुन्दर कानीको भिष स्नानेवाके अपने मनोहारी नाम पकट किये हैं, किर ये नाम रीते ही हों सो बात नहीं, दुपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति सभी नामों समानक्यसे पर दी है। जिसका भी आध्य प्रदण करें, उसीमें दुमहारी पूर्ण शक्ति मिर्छ जायगी।

सम्भव है, वैदिकितया-कलार्पोकी भाँति मुम उनके लेनेमें कुछ देश, काल और पात्रका नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनता होनेका भय भी था। सो तुमने तो इन वातोंका कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, दिज हो, अन्त्यज हो, शुद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों न हो, सभी प्राणी शुचि-अशुचि किसीका भी विचार न करते हुए समी अवस्थाओंमें, सभी समर्थोमें सर्वत्र उन सुमधुर नामोंका संकीर्तन कर चकते हैं। है भगवन् ! तुम्हारी तो जीवोंके ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा ऐसा भी दुर्देंच कि तुम्हारे इन सुमधुर नामोंमें सज्चे हृदयरे अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता ।

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासदेव !

> > (3)

तृणादिष सुनीचेन तरोरिष सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कोर्तनीयः सदा हरिः॥

हरिनामसंकीर्तन करनेवाले पुरुपको किस प्रकारके गुरु बनाने चाहिये और दूर्वरोंके प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसकी कहते हैं-- भागवत बननेवालेको मुख्यतया दो गुढ बनाने चाहिये--एक तो तृण और दूषरा वृक्ष । तृणवे तो नम्रताकी दीक्षा हे, तृण वदा सबके पैरोंके नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयाछ पुरुष उसे उठाकर आकाशमें चढ़ा भी देते हैं, तो वह फिर ज्यों कान्यों ही पृथ्वीपर आकर पड़ जाता है। यह स्वप्नमें भी किसीके सिरपर चढ़नेकी इच्छा नहीं करता । तृणके अतिरिक्त दूधरे गुरु 'वृक्ष' से 'सहिप्णुता' की दीक्षा लेनी चाहिये । सुन्दर दृशका जीवन परोपकारके ही लिये होता है। वह भेद-भाव ग्रून्य होकर समानभावते सभीकी तेवा करता रहता है।

जिमकी इन्छा हो वही उसकी सुखद शीतल सपन छायामें आकर अपने तनकी ताप बसा छे। जो उनकी चालाओंको कारता है, उसे भी बह वैसी ही शीतलता प्रदान करता है और जो जल तथा खादसे उसका विद्यन करता है। उनको भी वैनो ही शीतलता । उसके लिये शत्रु-मित्र दीनों समान हैं। उसके पुष्पोंकी सुगन्धि जो भी उसके पास पहुँच जाय, वहीं ले सकता है। उसके गोंदकों जो चाहे छुटा लावे। उसके कब्चे-पके फलोंको जिसकी इच्छा हो। वहीं तोड़ लावे । वह किसीसे भी मना नहीं करेगा। द्वष्ट स्वभावयाले पुरुप उसे खूब फलोंने समृद्ध देखकर बाह करने तगते हैं और ईंग्योंबश उसके ऊपर पत्थर फैंकते हैं किन्त षद उनके ऊपर तिनक भी रोप नहीं करता, उछटे उसके पार यदि पके फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करनेवालेको पके ही फल देता है, यदि पके फल उस समय न मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारीके प्रति प्रेममाय प्रदर्शित करता है । दुष्ट स्वभाववाले उसीकी छायामें बैठकर शान्तिलाभ करते हैं, पीछेंचे उसकी सीधी शाखाओंको काटनेकी इच्छा करते हैं । यह बिना किसी आपत्तिके अपने शरीरको कटाकर उनके कार्मोको पूर्ण करता है । उस गुरुषे सहिष्णता सीखनी चाहिये ।

मान तो मृगतृष्णाका जल है, इधिलये मानके पीछे जो पड़ा, वह प्यांधे हिरणकी मॉति तदा तड़क-तड़ककर ही मरता है, मानका कहीं अन्त नहीं, ज्यों-ल्यों आगेको बदले चले ल्यें-ही-त्यों वह बालुकामय जल में और अधिक आगे बहला चलेमा । इधिलये बैण्णवको मानकी इच्छा कभी न करनी चाहिये, किन्तु दूसरोंको छदा मान मदान करते रहना चाहिये । सम्मानल्यी सम्पत्तिको अनन्त खानि भगवान्ते हमारे हृदयमें दे-स्वली है । जिसके पार चन है और वह चनकी आपरयकता रखनेवाले

व्यक्तिको उत्तक माँगनेपर नहीं देता, तो वह 'कंजूम' कहलाता है 🎼

इसिंखिये सम्मानरूपी धनको देनेमें किसीके साथ कंजूशी न करनी चाहिये। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथोंसे सम्यक्तिको लुटाओ, जो दुमसे मानकी इच्छा रमस्तें उन्हें तो मान देना ही चाहिये, किन्तु जो न भी माँगें उन्हें भी वस भर-भरकर देते रहो। इससे तुम्हारी उदारतारि सर्वान्तर्यामी प्रभु अत्यन्त ही प्रक्षत होंगे! सभीमें उसी प्यारे प्रभुका रूप देखो। सभीको उनका ही विग्रह समझकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करो। ऐमे चनकर ही इन सुमधुर नामोंके संक्रीतैन करनेके अधिकारी बन सकते हो—

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हें नाथ ! नाराथण ! बासुदेव ! ( ध )

म धनं न जनं न सुम्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीखरे -

जन्मनि जन्मनीश्वरे -भवताद्रक्तिरहेंसुकी स्ववि॥

संवारमें चय सुलोंकी खानि धन है। जिसके वात धन है, उसे फिसी बातकी कमी नहीं। घनी पुरुषके वात सुणी, विश्वत तथा मोंति मोंतिकी कलाओंके, कोविद आप-छे-आप ही आ जाते हैं। धनये भी बढ़कर शांकशांकिन का सम्मित है। जिसकी आज्ञामे दस आदमी हैं। जिसकी आज्ञामे दस आदमी हैं। जिसके कहनेते अनेतों आदमी शणभराने रक्त नहीं कहते हैं, वह अच्छे-अच्छे धनिकोंकी भी परचा नहीं करता। वेता वाल न होनेवर भी अच्छे-अच्छे छल्यपती-करोड़पती उससे यर-पर कांपते हैं। उस अन्याक्ति भी बढ़कर आकर्षक सुन्दरी है। सुन्दरी संशादमें दिसके मनको आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छे-अच्छे करोड़पतियोंके दुमार सुन्दरीके तिनकन्ते कराहपर लालों स्वयोंको पानीकी तरह यहाँ देते हैं।

हजाएँ वर्षकी सञ्चित की हुएँ दास्ताको अनेको तरस्वीतम उसकी देही मींहके कपर बार देनेको बाध्य होते हैं । धनी हो चाहे गरीब, पब्धित हो चारे मूर्ज, सरवार हो अयवा निर्वेट, जिसके ऊपर भी भौंहरूपी कमानक्षे कटाश्ररूपी बागको लॉनिकर तुन्दरीने एक बार मार दिया प्राय: यह मृष्टिंत हो हो जाता है। तभी तो राजर्षि भर्तृहरिने कहा है 'कन्द्रपैदर्प-दटने विरला मनुष्याः' अर्पात् कामदेवके मदको चूर्प करनेवाले इस संक्षारमें विस्त्रे ही मनव्य हैं। कामदेवको सहचरी सेनानायिका सन्दरी ही है। उस सुन्दरीं भी बढ़कर कविता है। जिसको कविताकामिनीने अपना कान्त कहकर वरण कर लिया है। उसके मन त्रैलोक्यकी सम्पत्ति भी तुब्छ है। यह धनहीन होनेपर भी शाहंशाह है । प्रकृति उसकी मोल ली पुई पेरी है। वह राजा है, महाराजा है, दैव है और विधाता है। इस संवारमें कमनीय कवित्व-दाक्ति किसी विरले ही भाग्यवान् पुरुषको प्राप्त हो सकती है। किन्तु प्यारे ! मैं तो घनः जनः सुन्दरी तथा कविता हुम और चाहते ही क्या हो ।' इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश ! में कर्मगन्धनोंको मेटनेकी प्रार्थना नहीं करता। मेरे पारव्यको मिटा हो पेसी भी आकांक्षा नहीं रखता । भले हो मुरे चौरासी लास वया चौरासी अरव योनियोंमें भ्रमण करना पड़ेः किन्तु पारे मभो ! ग्रम्हारी स्मृति हृदयसे न भूले । तुम्हारे पुनीत पाद पद्मीका ध्यान सदा अञ्चला भावते ज्यों-का-स्यों ही बना रहे। तुम्हारे प्रति मेरी अहेतुकी भक्ति उसी प्रकार बनी रहे। मैं सदा चिल्लाता रहें-

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुसरे ! हे नाथ ! नारायण ! धासुरेव !

रेतावली खण्ड ५ रधर थीथीचैतन्य-र्चाः

किङ्करं

अधि नन्दतन्ज ां विषमे भवाम्बुधी। पतितं सपादपह्नन-कृपया ਜਰ HEST विचिन्तस ॥

स्थितपूरी १ । मुझे इसमें तुमने क्यों फेंक दिया। यह संसार समुद्रके समान हैयत नहीं । मैं अपने कमींके अधीन हे नाथ ! इसकी मुझे कोई शिकाबार-बार हवता हूँ और फिर मुम्हारी होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ । हूँ । इस अयाह सागरके सम्पन्धमें

करणांके सहारे उत्पर तैरने लगतातना गहरा है, किन्तु हे मेरे रमण ! मैं कुछ भी नहीं जानता कि यह कियक गया हूँ। कभी-कभी खारा पानी मैं इसमे डुयकियाँ मारते-मारते श्रे छ्याती है। कभी कार्नोमे पानी भर मुँहमें चळा जाता है, तो कै-सी हो<sub>।</sub> जलसे चिरचिराने व्याती हैं। कमी-जाता है, तो कभी ऑखें ही नमकी दा जाता है। हे मेरे मनोहर महाह ! कभी नाकमें होकर भी जरु च अपना मीहर जानकर, हेवक समझकर

हे मेरे कोमलप्रकृति केवट ! मुझे न्वालेके छोकरे हो ना बड़े चपल ही। कहीं बैठनेका स्वान दो । सुम तो 🕆 बैठनेके छिये तुझे स्वान कहाँ दूँ । पूछ सकते हो, 'इस अयाह जलमें में तुम्हें थिठा हूँ। हो हे मेरे रिकि मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें ता, हुमहें सुलाता नहीं, सुशाता हैं। दिरोमणि १ में चालाकी नहीं क जलमें रहनेपर भी नहीं दूबता और

तुम्हारे पास एक ऐसा स्थान है। जो हुआँको आश्रय दे रक्ला है। तुम्हारे असमें ग्रमने मुझ-जैसे अनेकों इयते मह हैं, ये तो जलमें ही रहनेके आदी ये अरुण वर्णके जो कोमल चरणक क्षण जलमें रहते हुए मी निश्चित हैं। इन कमलोंमें वैकड़ों धूलिके<sub>गन्दनीके</sub> लाड़िले लाल ! उन्हीं धूलि-रूपने विना हुये ही वैठे हैं। हे की भी उन पावन पद्मीमें रेणु वनाकर

क्णोंमें मेरी भी गणना कर हो । मु

पिठा हो । यहाँ पैठकर में तुम्हारी घीरे घीरे दिलाने ही क्रीड़ाके साम थिरक विरक्तकर सुन्दर स्वरंधे इन नामोंका गायन करता रहूँगा—

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण् ! वासुदेव !

> > (₹)

नय गलदशुधारया धदमं गद्गदरुद्धपा गिरा। पुरुकैर्निधितं यपुः कदा तव नामम्हणे भविष्यति॥

प्यारं । मैंने ऐसा सुना है कि ऑसुऑक भीतर जो स्पेट्सपेट्स कॉनका-सा छोटा-सा पर दीलता है, उसीके भीतर द्वम्हारा पर है। तुम सदा उसीमें पास करते हो। यदि यह बात ठीक है, तब वो भागे। मेरा नाम हेना त्यर्थ ही है। मेरी ऑलं ऑस हो बहातों ही नहीं, दुम वो भीतर ही छिये बैठे, रहते होंगे। योहना-चाहना तो बाचाहतामें होता है, दुम सम्भवतया मीनियारी प्यार करते होंगे, किन्तु दसालें। मौन कैसे रहूँ १ यह पाणी तो अपने-आग ही पूट पहली है। याणीको रोक दो, गलको बद कर दो, जिससे स्वष्ट एक भी हाक्त निकल स्वके। सुस्तीमें सम्म पखुँ दें। प्यारं। इनमें विस्तृतक सज्जार नहीं हुआ है। अपनी, विरहस्ती बिजली इनमें मर दो जिससे ये दुम्होर नामका हाब्स स्वति ही चौककर सड़े हो जावाँ है मेरे विधाता। इनकी सुस्ती मिटा दो, इनमें ऐसी शक्ति मर दो जिससे फुरहुरी आती रहें। यस, जहाँ दुमहरे नामकी रक गयी। बरीरके सभी रोम विस्कुछ खड़े हो गये। प्यारे! बुग्हारे इत मधुर नार्मोको छेते हुए कभी मेरी ऐसी स्थिति हो भी सकेगी क्या रैं

> श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! बांमुदेव !

(v)

युगायितं निमेषेण बक्षुषा प्रावृगयितम् । ग्रान्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द्विरहेण मे ॥

हाप रे प्यारे! लोग कहते हैं आयु अल्प है, किन्तु प्यारे! मेरी आयु तो द्वमने अनन्त कर दी है और तुम मुझे अमर बनाकर कहीं खिप गये हो। हे चोर! जरा आकर मेरी दशा तो देखी। द्वाहें विना देखे

मेरी कैसे दबा हो रही है, जिसे लोग (पिनमेप)' कहते हैं, पटक मारते ही जिस समयको व्यतीत हुआ बताते हैं, यह समय मेरे लिये एक युगरे भी सरकर ने समा है। उसका कारण है ताहारा बिस्ह। लोग कहते हैं,

भी बद्धर हो गया है। इसका कारण है तुम्हारा विरह। छोग कहते हैं।
वर्षा चार ही महीने होती है। किन्तु मेरा जीवन तो तुमने वर्षामय ही
वना दिया है। मेरे नेश्रीं छे छदा वर्षाकी घाराएँ ही हुदूती रहती हैं
वर्षा कि तुम दीखते नहीं हो। कहीं दूर जाकर छिन गये हो। नैयायिक

चौवीन गुण बताते हैं, छात पदार्थ बताते हैं। इचसंसर्से विविध मकारही यस्तुएँ बतायी जाती हैं, किन्दु प्यारे मोहन ! मेरे निये तो वह सम्पूर्ण संस्थर प्रान्त-स्ता सी प्रतीत होता है; इसका एकमात्र कारण है द्वारा अदर्शन ! द्वाम मुझे यहाँ फँलकर न जाने कहाँ चने गये हो। इसन्ति में सरा रोता-रोता चिहाता रहता हूँ—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव ! (4)

शाहिल्प्य वा पादरसाँ विनष्टु मा-मदर्शनाम्मर्गहतां करीतु वा । यथा तथा वा विद्यातु लग्वटो मधाणनायस्त स पत्र नापरः॥

हे सिल ! इन व्यर्थकी यातोंमें क्या रक्ला है। तू सुन्ने उसके गुणोंको क्यों सुनाती है ! यह चादे दयामय हो या पोलेवाज, प्रेमी हो या निष्ठुरू रिक हो या जारितामिण । मैं तो उसकी चेया निष्ठुरू रिक हो या जारितामिण । मैं तो उसकी चेया नम् चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्थण कर दिया है। से चाहे तो हसे हृद्रक्षे निपटाकर प्रेमके कारण इसके रोमोंको सक्त कर दे या अपने विरहमें जल्छे निकाली हुई मम्मीहत मरूलीकी माँति तइसाता रहे। मैं उस लम्पटके पाले अब तो पड़ ही गयी हूँ। अब सोच करनेसे हो ही क्या सकता है जो होना थां सो हो चुका। मैं तो अपना सर्वत उसके अव तो पड़ हा गमी वन चुका। अब कोई अपर पुरुप इसकी ओर होट उटाकर भी नहीं देख सकता। उसके अपनत सुन्दर और मनोहर नाम हैं, उनमेसे मैं तो रोतेनोते इन्हीं नमांका उसारण करती हैं—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे भाध ! नारायण ! वासुदेव !

प्रेमी पाठकोंका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, क्या इस मिखारीको भी उसमेंहे एक कण मिलेगा !

इति शम् ।

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

क्योंकि तुम दीखते नहीं हो, कहीं दूर चीवीय गुण बताते हैं, शत पदार्थ बताते हैं, शत पदार्थ बताते हैं, व्यस्पुर्दे बतायी जाती हैं, किन्तु प्पारे मोहन । एंधार स्नान्द्रनाना ही प्रतीत होता है, इन्छ द्वम्हारा अदर्शन । तुम मुझे यहाँ फँगाकर न जाने इवस्थि में बदा रोता-रोता चिलाता रहता हूँ—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वाः

# कृतज्ञता-मकाश

, विनीत—लेखक

,



# कृतज्ञता-मकाश

पिना ही मूख दे हैं तो यह मेरी अनिष्कार चेषा समझी लायगी। असः उन मापरकाषाय यनुजीका ही धमनाम में यहाँ दिसे देता हूं। जिनके पवित्र हृदयने उसने ऐसी परम पावन प्रेरणा की। जिस्ती पुस्तकों से सची दे. रहा हूँ। उनमेरी मेंने किसीकों तो केनळ उकट-पुण्डकर हो देखा, किसीकों शियन सूची ही देखी, किसीको शीयदरीनारायणसे लौटनेस्र जब यहाँ जाया था, सम गद्दी एक जलपात्र, मिरुपात्र और टाटकी कथरी मेरी सम्पनि यो। यहाँ आनेपर बहुत दिनोंके पश्चात् पुत्तक लिलनेकी प्रेरण। हुई और उक्की समय समी आवस्तकीय पुत्तकें मी विमा विलम्पके एकतित हो गर्मी। जिसने लिलनोनेकी प्रेरणा की उक्षीने पुत्तकें बुटा दी। उतकी लीला है, उने पन्यवाद तो क्या दूँ ? वेषक के पन्यवादका मृत्य ही क्या है ? मृत्य न भी हो, तो भी में यमार्थ याद ऐसी.ही है। इन पुसाजीको मैंने केमळ सूपागर है। पिर भी उनका उस्लेख कर रेना दो आयस्यक ही कुछ पदा भी। आयोपान्त पूरी हो घायद ही मोद्रं पढ़ी हो। बहायत है—'लेखक छोग पुस्तर्ज पहते नहीं हॅंवते हैं। हैं। लेखक, मकावक, अनुवादक समीके मति में अपनी कृतकता मकावित करता हूं।

् विमीत्—लेखक

| २६                   | ć                                                            | થીય                                     | थीथ्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५                                                     |                                                                                    |                                |                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| किनके द्वारा प्राप्त | पूर हरियायाजी                                                | •                                       | £                                                                                | ंशीरामेश्वरप्रवादजी<br>गेंवा ( बदायूँ )                                            |                                | : :                            |
| प्रकाशक              | शीगोड़ीयमठः कटकता   पू॰ इरियायाजी                            | £                                       | श्रीचैतन्यमठ. नदिया                                                              | नं॰ २ आनन्द चहो-<br>पाध्याय होन यागवातार,<br>कलकता                                 | 2 2 3                          | : :                            |
| ेलेखक                | श्रीद्वन्दावनदास्ठाकुर; श्री-<br>न्मक्तिस्दान्तस्त्वतीद्वारा | रम्पादत । गोड़ीय माध्य<br>ग             | शेष्टोचनदास्टाकुरः श्रीमक्ति- श्रीचैतन्यमठ. नदिया<br>मिद्यान्तसरासदीहरा सम्पादित | श्रीधिरकुमार पोर                                                                   | ء ء, ,,                        | s s                            |
| नाम युसाक            | श्रीश्रीचैतन्यभागवत<br>आदिखण्ड ( वंगला )                     | श्रीशीचेतन्यमागवत<br>मध्यखण्ड ( बंगला ) | श्रीश्रीचैतन्यमंगल                                                               | श्रीआमियनिमार्दचरित<br>( प्रथम खण्ड )<br>श्रीआमियनिमार्द्दचरित<br>( द्वितीय खण्ड ) | ा. तृतीय खण्ड<br>॥ चतुर्य खण्ड | ा, पञ्चम खण्ड<br>।,, पष्ठ खण्ड |
|                      | · )                                                          | ~                                       | mr                                                                               | ^و مز                                                                              | w D.                           | V •                            |

|                                            |          | रुतशता-प्रका                                                                                      | হা                                 |   | २६९                                  |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| पू॰ हरियायाजी •                            | =        | शीरामेश्वरप्रसदनी<br>गेंग ( यदापूँ )<br>"                                                         |                                    | 2 | #                                    |
| 'अमृतयाजारं, पत्रिका'<br>काप्तियः, कल्क्सा | =        | नं॰ २५ यागवात स्ट्रीट<br>करुकचा<br>गौड्रीय मठ, करुकता                                             | नं॰ २५ वागवाजार स्ट्रीट<br>कलकत्ता | • | १३। रगुक्तमणद चीचरी<br>टैन, कल्कत्ता |
| श्रीद्यधिरकुमार चोग                        | <u>.</u> | श्रीरविक्रमोहन विदासूणण<br>श्रीकृषराज कृण्यदास<br>गोलामीशियपेत (अग्रुत-<br>मताह और अनुमाण्यरिहित) | शीरिषकमोहन निद्याभूएण              | * | औं भा कियत<br>-                      |

( गंगला )

ی

व्याख

हाई गीराङ्ग ( अंग्रेजी ) ( प्रयम खण्ड ) " ( दितीय खण्ड ) लाइफ ऑफ टन

#### श्रीश्रीचैतन्य-सरिवायकी स्वाद

| -                         |                                                     |                                                 |                                  |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| મામ તૈલાક                 | लेखक                                                | प्रकाशक                                         | किनके द्वारा माप्त               | 40            |
|                           | श्रीइरिंदास <sup>ं</sup> गोस्त्रामीद्वारा<br>समादित | श्रीहरिदास गोस्थामी<br>भूपाल                    | श्रीहनुमानप्रसादजी<br>पोहार      | इ <b>र</b> ;  |
| (E) 15.                   | ठाकुर बृग्दावनदासजी<br>गोस्वामी                     | शीरामदेव मिश्र, श्रीहरि-<br>मक्तिप्रदायिनी समा, | 'कल्याण'सम्पादक,<br>गोरखपुर<br>" | र्थाथीचेतन्य- |
| ्रं यंगला<br>त नाटक )     | श्रीरूप गोखामी                                      | यरहमपुर<br>"                                    |                                  | चरितावर्ल     |
| उन्युर<br>इ. दीकासहित )   | F                                                   | श्रीअन्युतप्रत्यमाह्य;.<br>काद्यी               | सेठ गौरीशंकरजी<br>गोपनका, खरजा-  | खण्ड ५        |
| में कार्यमा<br>क्रियाच्या | भी मगुपट्यागरस्यत्ते ।<br>भी भगुपट्यागरस्य          |                                                 | नियासी, काद्यी-<br>मचासी         |               |

| , │ हिं ्र क् -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मकारा                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| भागमा स्थापना स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स | ২৩;                                                                               |
| ;   <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भीठागुरकात<br>उपलग्नाच्य मैच<br>(बराष्ट्र)<br>"<br>एं० ग्रह्मीयवादनी,<br>जम्हावत् |
| The works (being and the state of the state | 344 / 344 / ( ( )                                                                 |
| ात प्रकार कार्या कार्य |                                                                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लीयोक्त हत्त                                                                      |
| भी हुं क्योगीहरीज<br>भीवादित्व स्वयत्वाती<br>भीवाद्यात्वाताती (रूप-<br>राप) मानाती भाजाता ।<br>संप्त अञ्चार<br>इत अञ्चार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| भिष्ठित्व क्ष्यां<br>भिष्ठित्व क्ष्यां<br>भाषात्र से त्यांत्रामी<br>भीवाव्यात्रामान्त्राम् (क्ष्यां<br>भीवाव्यात्राम् भी (क्ष्यां<br>भीवाव्यात्राम् भाषात्राम् (क्ष्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भीपरंतामीश्रेत वंश्वत                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | औपरखामी<br>दोका                                                                   |
| २१ मजमपुरीयार (हिन्दी)   २६ भीचेतन्यशितार (हिन्दी)   २८ भीमद्रामायत (मृत्र) मा २८ भीमद्रामायत (मृत्र) मा १९ भीमद्रामायत (मृत्र) मा १९ भीमद्रामायत (मृत्र) मा १९ भीमद्रामायत (मृत्र) मु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المعدل / ع                                                                        |
| २५ मिलमाप्रतेयात् (<br>भीनेतन्त्रतियात् (<br>भीनेतन्त्रतियात् (<br>भीन्त्रतात्व्व (क्षित्र)<br>भीन्त्रतात्व्व (क्षित्र)<br>भीन्त्रतात्व्व (क्षित्र)<br>भीनेत्रतात्व्व (क्षित्र व्यव्य )<br>रीमा, क्षित्र व्यव्य (व्यव्यव्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भीमंद्रमाम्बर्व ( भीमत्<br>दोन्यः)                                                |
| 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ ;                                                                               |
| i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. ~                                                                              |

| ঽ৩                   | 0                                                      | श्रीशीचैत                                                     | न्य-चरिताव                                                                      | ली खण्ड ५                                                                     | ,                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| किनके द्वारा प्राप्त | श्रीरामेश्वरप्रसादजी,<br>गंवा ( बदायूँ )               |                                                               | s s                                                                             | , a                                                                           | a A                                        |
| प्रकाशक              | १३। शुष्ठप्रवाद चौचरी<br>लैन, कलकता<br>मंवा ( बदापूँ ) | ्रा<br>ग<br>१६६, बहवाजार स्टीस                                | कल्कता<br>इपिडयन-प्रेस, प्रयाग                                                  | गीताप्रेस, गोरखपुर                                                            | ला॰ हरजीमल गणेशीलाल<br>नया बाजारः दिस्सी   |
| लेखक                 | शीःमौकयित                                              | "<br>"<br>शिक्षविज्यदेवविरचित्तम्                             | संस्कृतद्भिका, बंगानुवाद.<br>गो॰ -तुल्मीदास्जी, 'वायू-<br>स्यामसुन्दरलाल दी॰ ए॰ | दारा मागदाका<br>गो॰ _ छळ्चीदाचजी; श्री-<br>हजुमानप्रचादजी पोहारकुत<br>मागदीका | अ० शीरमानन्द व्यास्त्रान्<br>विधारद        |
| ्रनाम पुष्तक         | श्रीश्रीरामकृष्णकथामृत<br>(यंगल्) (द्वितीय खण्ड)       | ः ( वृताय खण्ड )<br>» ( चतुर्य खण्ड )<br>गतिगोविन्दम् ( यंगाः | धराम )<br>रामचरितमानस (हिन्दी)                                                  |                                                                               | सानज्ञायमार्गस्त.<br>हावाव्ही ( मेस्ट्रत ) |
|                      |                                                        |                                                               | D .                                                                             | m                                                                             | ٠, ج                                       |

| र्छतं इता-प्रकाश                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                        |                                                    |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| भीरामेश्वरसरादजी,<br>गैंना ( बदायूँ )<br>लाला बाबूलालजी,<br>गैंना ( बदायूँ )                                                            | z                                                                    | "<br>"                                                                                 | गाठाङ्करकरा।<br>पुस्तकाळय मँवा<br>( यदामूँ )<br>", | पै० बद्रीप्रसादजी।<br>अनुपशहर |  |
| दिन्दी-सदित्य-समोलन,<br>प्रयाग<br>शीविगिनदिहारी विश्वास,<br>कल्कता<br>श्रीयङ्कटेश्वरप्रेस, सुन्बह्                                      | नं० २१ नन्दकुमार<br>चौषरी द्वितीय छैन,<br>कलकत्ता                    | ल्क्सीनारायणप्रेस<br>सुरादाबाद<br>"                                                    | लीयोकी स्पी                                        | ų.<br>E                       |  |
| स् ं वियोगीइरिजी<br>अन्निवराज कृष्णदासजी<br>गोस्तामी<br>मगनान् वेदव्याखाणीत                                                             | श्रीकाळदासवावाजी ( कृष्ण-<br>दास ) नामाजीकी भक्तमाळा<br>बंगला अनुवाद | मृ॰ कु॰ रामलरूप दामी<br>कृत अनुवाद<br>"                                                | ाः<br>शीषरंखामीकृत संस्कृत                         | टीका                          |  |
| २५ मजमाधुरीवार (हिन्दी) सं विशोगीहरिजी<br>२६ अभिवल्प्यरिजासत मूळ अभिविराज का<br>(बंगल) गोस्तानी<br>२७ शीमहमागवत (मूळ) मगवान् बेहव्यावाम | शीशीमकमाछ<br>( बंगेला )                                              | श्रीमद्भागवत ( हिन्दी<br>अनुवाद)(प्रयम खण्ड)<br>( दितीय खण्ड.)<br>श्रीमटमगगत ( नर्णिका | टीका, चंस्कुत )<br>शीमद्मागवत ( श्रीधरी            | ं दीका )                      |  |
| 2 & 5<br>2 & 5                                                                                                                          | 2                                                                    | er o a                                                                                 | ۳.                                                 | m,                            |  |

| ঽ৬৪              | 1                                    | श्रीश्रीचैत                                              | न्य-चरि                                    | तावली                            | खण्ड ५                                           |                                         |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| किनके द्वारा मास | आचार्यश्रीअनन्त-<br>हाल गोस्वामी     | राधारमणजीका<br>मन्दिर श्रीद्युन्दावन<br>वाबू रामद्यरणंजी | अप्रवाल, बी॰<br>ए॰, एल॰ टी॰                | मास्टर, डी॰ ए०<br>वी॰ हाई स्कूल, | बुल्टन्दशहर<br>श्रीरात्मज पं॰<br>गंगासहायजी गॅंझ | ( यदायूँ )<br>श्रीआनन्द<br>ब्रह्मचारीजी |
| সকার্যক          | निदानमहत्योड, लखनऊ                   | इप्डियनप्रेस, प्रयाग                                     |                                            |                                  | निर्णयसागर-प्रेस, सुम्बई                         | खद्मविटासप्रेस, बाँकीपुर                |
| लेखक             | श्रीयोंकेविहारीलाळजी<br>'वॉकेपिया'   | श्रीधदिभूपण वसुकी यंगला                                  | पुस्तकका भनुवाद, अ॰<br>व्हतीप्रवाद पाण्डेय |                                  | शीकाद्यीनाय शर्माद्वारा<br>संग्रहीत              | ्या० शिवनन्द्नसङ्ख्या                   |
| नाम पुस्तक       | श्रीमाध्वगौद्गीयतत्व-<br>दिग्दर्शनम् | मकचरितावकी (हिन्दी)                                      |                                            | ,                                | श्रीमुमागितरक्रभाण्डा-<br>गारम् ( संस्कृत )      | श्रीगौरा द्वमहायमु (हिन्दी)             |

س مر

| श्रीआनन्द-                   | ब्रह्मचारीजी<br>पू• हरियायाजी             | :                            |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| हिन्दीप्रेस, प्रयाग          | श्रीराषारमणजीका मन्दिर,<br>श्रीद्वन्दावन  |                              |
| ) श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी | अनु ० श्रीराथाचरण गोस्नामी                | श्रीकुल्द्रक भट्टविरचित टीका |
| भक्तचरितावली (हिन्दी)        | श्रीचैतन्यचरितामृत<br>( आदि खण्ड ) हिन्दी | ५१   श्रीमनुस्मृति           |
| <b>ج</b> ّړ.*                | ŝ.                                        | <u>م</u>                     |

समी पुस्तकें तथा भी या॰ योकेविहार्यकाळजी 'ब्बॉकेहिया" जीने अपनी पिना मूख्य विवरित की जानेवाळी छोटी छोटी १४ पुरतकें भेजी मीं। तमवामावके कारण में इन्हें देख भी न सका। मेरे विवयते इनका बहुत सम्पादक श्रीदृतमानप्रसादजीने गीताप्रेससे अभतककी प्रकाशित इन पुरतकोंके अतिरिक्त (कत्याण) ही कम सम्बन्ध था।

लेखक

- CONTRACTOR

-1 /2

# श्रीचैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी ग्रन्थ

विभिन्न भाषाओंमें हमें धीचैतन्यदेवके चरित्रसम्बन्धी जिन प्रन्योंका पता चला है। उनके नाम नीचे दिये देते ई—

#### संस्कृत

१-श्रीमुरारी गुप्तका कड़चा--छे० श्रीमुरारी गुप्त ( ये महाप्रमुके समकाळीन थे । )

२-चैतन्य-चरित काव्य-छे० श्रीमुरारी गुप्त ।

३-श्रीचैतन्यचरित महाकाव्य—छे० कवि कर्णपूर (कोई-कोई हरे हनके बहे माई चैतन्यदासकृत बताते हैं। ये तीनों माई प्रमुके सामने वर्तमान थे।)

४-श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक--छे० कवि कर्णपूर । ५-श्रीगौरगणोद्देशदीपिका--छे० कवि कर्णपूर (इसमें कौन गौरमक

६-श्रीचैतन्यचन्द्रामृत-श्रीप्रवोधानन्द सरस्वतीकृत ।

७-श्रीगोविन्दकड्चा-छे० श्रीगोविन्ददासमी ।

८-श्रीचैतन्यचरित--श्रीचूडामणिदासङ्गत । ९-श्रीकृष्णचैतन्योदयावली--श्रीमयुम मिश्रङ्गत ( ये महाप्रसुके

-श्राकृष्णचतन्यादयावला—श्रामपुत्र चचेरे भाई थे । )

१०--अनन्तर्सहिता । ११--चैतन्यस्तवकल्पनृष्ठ---( यह स्तवावलीके ही अन्तर्गत है, श्री०

गो॰ रघुनायदासकृत । )

१२-श्रीचैतन्यशतक-श्री० कवि कर्णपूर् ।

१२-श्रीचैतन्यरातक-मधीवासुदेव सार्वमीम भद्दाचार्य । १४-श्रीमद्गीराङ्गडीडासरणमंगडस्तोत्र । —श्रीकेदारनायमक्तिविनोद

#### वँगला

- १५-धीचैतन्यभागवत-- श्रीष्टुन्दावनदास ठाकुरकृत ।
- १६-श्रीचैतन्यचरितामृत--श्रीगोखामी कृष्णदासजी कविराजकृत ।
- १७-श्रीचैतन्यमंगल ठाकर लोचनदासजीकृत ।
- १८-मनःधन्तोपिनी--श्रीजगजीयनजी (श्रीकृष्णचैतन्योदयावळीका यँगळा अनुवाद है।)
- १९-श्रीनरोत्तम ठाकुरकी पदावली ।
- २०-भहाप्रकाश'—श्री० वासुदेव घोष, माघव घोष और गोषिन्द घोष ( ये तीनों समे भाई थे, एक पद्यमें तीनों ही अपना नाम देते हैं, तीनों ही मिखद पदकार और प्रभुक्ते भक्त थे 1)
- २१-गौराङ्ग-उदय—श्रीमुकुन्द पारिषद् ।
- २२—गौर-चन्द्रिका—श्रीमकन्द्र परिपद ।
- २३-प्रेमिवलास---श्रीनित्यानन्ददास ( महाप्रमुके पीछेकी लीलाओंका इन्होंने वर्णन किया है।)
- २४-श्रीगौराङ्गमहाभारत---प्रमुपाद हरिदाछ गोखागीदारा सम्पादित । (श्रीचैतन्यचिरतामृत और श्रीचैतन्यभागवतके पद्योंके भाषोंको लेकर पहले यह 'नयद्वीपलीला' और 'नीलाचललीला'के नामसे क्रमदाः निकल या । यहा भारी पोषा होनेसे ही इसका नाम 'गौराङ्गमहाभारत' रल दिया । यहे साहजमें छपे हुए १७०४ पृष्ठ हैं और अक्षर भी यहुत महीन हैं ।)
- २५--धोश्रामियनिमाईचरित'--छे॰ महात्मा शिशिरकुमार घोष ( पृथक् पृथक् छः खण्डोंमें है। घोष महाशय 'अमृतवाजारपत्रिका' नामक अंमेजी प्रसिद्ध दैनिक पत्रके सम्मादक ये।

२७८ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५

२६-निमाईसंन्यासनाटक —छे॰ डी॰ एत्त्व॰ राय महाद्यय । २७-नाम्मीराय श्रीगीराङ्ग —छे॰ श्रीरिष्ठकमोहन विद्याभूषण ।

२८-नीटाचलेबजमाधुरी---ले॰ श्रीरसिकमोहन विद्याभूपण ।

इनके अतिरिक्त श्रीविद्याभूगण महाश्रवने 'श्रीमद्दाधगोखामी' 'श्रीखरूप दामोदर' 'श्रीराय रामानन्द' नामकी कई वड़ी-बड़ी पुस्तकें किखी हैं। इन सभीमें गौरचरित्र ही है, क्योंकि ये समी महानुमाव श्रीमौराक्षके अङ्ग ही थे।

भीश्रीविण्युप्रियागीराङ्ग' नामक वैंगला मासिक पत्रिकाले सम्पादक श्रीपाद हरिदास गोस्तामीने भीराङ्गमहामारत' के सिवा श्रीशीयण्युप्रियाचरित, श्रील्युप्रियाचारित, श्रीवण्युप्रियाचारक, श्री-गौरगीतिका, बाङ्मालीर टाकुर श्रीगौराङ्ग, श्रीवृण्युप्रिक्तिलागगीत, श्रीस्रपरिग्रास मार्ताङ्गत श्रीनिवादं गोस्त्राज्ञकारिक जादि छोटी-वही बहुतत्वी पुस्तकें लिल्ला स्तिक्ति स्त्रीतिक स्त्रीतिक विजय-चरितकी वातें हैं।

#### अंग्रेजी

29—Lord Gouranga (In two parts): By Mahatma Shishir Kumar Ghosh.

30-Life of Love.

31-Chaitanya and his Age: By Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen.

32-Chaitanya and his Contemporaries: By Rai

Bahadur Dinesh Chandra Sen. 33—Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu:

By Thakur Bhakti Vinode. 34-Chaitanya's Pilgrimages and Teachings: By Sir

Jadunath Sircar.

#### हिन्दी

२५-श्रीचैतन्यचरितामृत (प्रजभारामे प्रतिध्वनि आदि खण्ड) छे॰ श्रीराधाचरणदात गोखामी विद्यावागीश ।

३६-श्रीगौराङ्ग महात्रभु—या० शिवनन्दनसहाय ।

## गुजराती ं

३७-प्रेमावतार चेतन्यदेव--श्रीनर्मदाशद्वर पंड्या ।

इनके अतिरिक्त उड़िया, मगडी, तैल्यु या अन्य भाषाओं में श्रीवेतन्यरेयके जीवन-चरित्र-सम्बन्धी जी प्रन्य होंगे, उनका हमें पता नहीं चला है। हॉ उर्दूमें ४ भागों में एक भोराचाँद' नामक प्रन्य भी हमने देखा है।



# श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली

(सम्पूर्ण)

स्वण्ड १-पृष्ठ २८८, चित्र ५, मृह्य ॥।=), स० १।) स्वण्ड २-पृष्ठ ३६८, चित्र ८, मृह्य १=), स० १॥) स्वण्ड ३-पृष्ठ ३८४, चित्र ७, मृह्य १), स० १।=) स्वण्ड ४-पृष्ठ २२४, चित्र १४, मृह्य ॥=), स० १) स्वण्ड ५-पृष्ठ २८०, चित्र ९, मृह्य ॥।), स० १=)

विदोप जानकारीके लिये सूचीपत्र सुफ्त मँगवाइये ।

मिछनेका पता~

गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)





